सूत्रकृतांग (गुजराती छायानुवाद का हिन्दी अनुवाद) बुविमज्ञत्ति तिउद्विजा चन्धर्णं परिजाणिया ॥ जीवके वन्धनका कारण जानकर, उसे दूर करना चाहिये॥ मूल गुजराती संपादक-गोपालदास जीवाभाई पटेल

ें हिस्बी सन १६३८ धूख्य । वीर संवत २४६४ ]

श्री हंसराज जिनागम विद्या-प्रचारक फंड समिति ∴ 🖈 ग्रंथ नीयरा

प्रकाशक:---

श्री श्वे. स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स १, भागवाडी, वस्वई-२

प्रथम श्रावृति ] . . . . [२००० प्रति

वि सं, ३६६४

मुद्रकः हर्पचंद कपुरचन्द्र टोशी न्याय व्याकरण नीर्थ श्री स्पादेव सहाय जैन कॉन्फरन्स श्री. प्रेम

ः, <sub>भागवाङी</sub>, बम्बई नं. २

# आमुख

श्री हेंसराज जिनागम विद्या प्रचारक फेंड येथमाला का यह तीसरा पुष जनता की सेवा में प्रस्तुत है। प्रथम के दोनों प्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र श्रीर दशविकालिक सूत्र के श्रनुवाद हैं। यह प्रन्थ सुयगढांग सूत्र का छ यानुवाद है। प्रथम के दोनों प्रन्थ मूल सूत्र के शब्दशः श्रनुवाद हैं। यह प्रन्थ उससे भिन्न कोटि का है। मूल प्रन्थ के विषयों का स्वतंत्र शैली से इसमें संपादन किया गया है, मूल प्रन्थ की संपूर्ण छाया प्रामाणिक स्वरूप में रखने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। फिर भी श्रपने प्राचीन श्रमूल्य परम्परागत शास्त्रों को श्राज समाजगत करने के लिये शैली भेट करना श्रावश्यक है। इस प्रकार करने से स्वाभाविक रूप से यथ में सन्तेप हो गया है इसके साथ ही विपयों का निरुपण भी क्रमवन्द्र हो गया है ग्रीर पिष्टपेपण भी नहीं हुआ है। त्तत्वज्ञान जैसे गहन विपय को भी सर्व साधारण सरलता से समम सके इसलिये भाषा सरल रक्खी गुई है । ऐसे भाववाही श्रजुवादों से ही जनता में प्रचार हो सकता है।

यह ग्रन्थ मूल गुजराती पुस्तक का श्रनुवाद है। गुजराती भाषा के संपारक श्री गापालदास जीवाभाई पटेल जैन तत्वज्ञान के श्रच्छे विद्वान् है श्रीर श्री पूंजाभाई जन ग्रन्थ माला में यह श्रीर इसी प्रकार की अन्य पुस्तक भी प्रकाशित हुई हैं।

श्री प्जाभाई जैन प्रन्थ माला की कार्यवाहक समितिने इस यन्थ के श्रनुवाद करने की श्रनुमित दी, उसके लिये उसका श्राभार मानता हूं। इसके बाद इसी ग्रन्थमाला की द्वितीय पुस्तक "श्री महावीर स्वामीनो श्राचार धर्भ ' जो श्री श्राचारांग सूत्र का छायानुवाद है, उसका हिन्दी श्रनुवाद प्रफट किया जायगा ।

वम्बर्ड चिमनलाल चकुमाई शाह ता २४-२-११३८ सहमत्री श्री थ्र भा थे. स्था. जैन कॉन्फरन्स क्या आप स्थानकवासी जैन ही ? क्या आप ''जैन मकाश " के ग्राहक हां ? यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए !

# वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र चार आनं में मारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता है। तदुपरांत सामाजिक, घीमिंक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रज्ज करता है।

'जन प्रकाश 'श्री अखिल भारतवर्षीय क्वे॰ स्था॰ जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थान क्यासी जैन की 'जैन क्काश' के ग्राहक अवश्य होना चाहिये। हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास से दी पान्त का भेंद मिटान का महा प्रयास स्वरूप 'जैन प्रकाश ' की शीध ही अपना लेना चाहिये—

यीत्र ही ग्राह्क हॉने के लिय नाम लिखाओं—

## श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९ मांगवाडी कालवादेवी, वम्बई २.

#### प्रस्तावना

प्रस्तुत ग्रन्थ जैन-श्रागमों में प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ, स्त्रकृतांग की 'छायानुपाट' है। टर्पण में गिरनेवाली 'छाया 'तो मूल वस्तु का यथावत् प्रतिविग्व होती है, किन्तु यहा 'छाया ' से मूल का मंजिस दर्शन कराने का उद्देश्य है। पाटकों के प्रति ग्रन्थ के सम्पाटक का यह उद्देश्य मर्वधा स्तुख है क्योंकि ऐसे प्राचीन ग्रन्थों के जिम दर्णन में श्राधुनिक ग्रुग के रुचि नहीं, श्रीर जिमके पठन-पाठन से कोई ज्ञाम विशेष होना संभव नहीं, उसको छोडकर केवल वह भाग जो पाटक को रुचिकर हो, ज्ञानवर्धक हो श्रीर लाभटायक हो प्रकट किया जाना चाहिये। ऐसी पढ़ित को श्रपना कर ग्रन्थ को उपयोगी बनाया है, श्रीर इस प्रकार पाटकों की श्रच्छी सेवा की है।

'सूत्रकृतांग' जैन-श्रागमों में एक प्राचीन श्रीर श्रमूल्य अन्थ है। इसमें "नवदी जित श्रमणों की संयम में स्थिर करने के लिये श्रीर उनकी मिलिन मिति को शुद्ध करने के लिये जैन सिद्धान्तों का वर्णन है," इसके सिवाय भी, श्राधुनिक काल के पाटक की, जिसे श्रपने देश का प्राचीन वौद्धिकज्ञान जानने की उत्सुकता हो, जैन ऐवं श्रजेन 'वृसरे वादियों के सिद्धान्त' जानने की मिलिन है। उसी प्रकार किसी को सांसारिक जीवन से उच्च श्राध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे भी जैन-श्रजेन के सुद्ध मेद से सर्वधा विजग

रहे हुए 'जीव-श्रजीव, लोक-श्रजोक, पुरुष पाप, भारतव संवर, मिर्जरा, वन्ध श्रीर मोच '' का विवेचन सहायक हो सक्ता है।

मेरे लिये सदा से यह एक ग्राश्चर्य की बात रही है, ग्रांर जो कोई ग्रपने प्राचीन धर्मग्रन्थों का निष्पत्त ग्रोर तत्त्वग्राही दृष्टि से ग्रवलोकन करें ने तो उन्हें भी ग्राश्चर्य हुए बिना न रहेगा कि जैन, चौद्ध ग्रोर बाह्मण ग्रथांत बेटिक धर्म के ग्रमुयायियों के बीच इतना विरोध क्यों ? ये तीनो वास्तव में एक ही धर्म की तीन शाखा है। तत्त्वज्ञान के दर्शन में विरोध हो तो कोई ग्राश्चर्य नहीं, क्योंकि तत्त्व एक ऐसा विगाल पदार्थ है कि जिज्ञासु जिसके एक ग्रंश (Part) को कृत्मन (Whole) मान कर ''ग्रंधगजन्याय'' के ग्रमुसार उसी को सच्चा सममकर ग्रापसमें मगडते बेटे, यह सर्वधा स्वाभाविक है। किन्तु इम प्रकार का परस्पर विरोध तो उन धर्मों के ग्रग्जन्तर दर्शनों में भी यया नहीं है ? नैतिक सिद्धान्त ग्रांर ग्राप्यास्मिक उन्नति के ग्राचारों में तो तीनों धर्मों में मृलत. इतनी एकता है कि परस्पर उनमें कोई विरोध ही नहीं समम पउता।

श्रपनं एक वाक्य का स्मरण यहां कराने की भे धृष्टता करना है। "जैन बने बिना बाह्यण नहीं हो पाता श्रीर बाह्यण बने बिना जीन नहीं हो पाता"। तार्क्य यह िक जैन धर्म का तत्व इन्द्रिया श्रीर मनोवृत्तियों को जीतने में है, श्रीर बाह्यण धर्म का तत्व विश्व की विशालता श्रारमा में उतारने में है। तो फिर इन्द्रियों श्रीर मनोवृत्तियों को जीते जिना श्रारमा में विशालता केसे श्रा सकती है? श्रीर श्राप्मा को विशाल बनाये बिना इन्द्रियों श्रीर मनोवृत्तियों को केसे जीना जा सकता है विशाल बनाये बिना इन्द्रियों श्रीर मनोवृत्तियों को केसे जीना जा सकता है वही कारण है कि इस अन्य में बाह्यण शास्त्र के सच्चे पर्य में श्रीर 'बाह्यण ' की उन्दा भावना को व्यक्त करने के लिये श्री महाबीर स्वामी को 'मितमान बाह्यण महाबीर ' ( प्रथम एएड के

यात्रयम १-१०) कहा है; श्रीर समार का साय विचार करने गाली में ' असण श्रीर बाह्यण की बनाया है ( प्रथम खण्ड के श्रास्ययम १२ वें में ) इसी प्रकार उत्तराध्ययन श्राटि श्रेनेक जैन मंथों में 'बाह्यण' की प्रशासा की है श्रीर सच्चा बाह्यण कीन है या समभाया है। निस्यन्देह यह प्रशंसा सच्चे बाह्यण की ही है, परन्तु सच्चा जैन बने जिना किस जैन की वर्तमान बाह्यण की निंदा करने का श्रीधकार है श्रीर हमी प्रजार सच्चा बाह्यण बने जिना वर्तमान जैन की निंदा करने का भी किसी बाह्यण को श्रीधकार नहीं है। जब बाह्यण सचा बाह्यण श्रीर जैन सचा जैन वन जायगा तो फिर निन्दा करने का श्रीवकाश नहीं है। जब बाह्यण सचा बाह्यण श्रीर जैन सचा जैन वन जायगा तो फिर निन्दा करने का श्रीवकाश नहीं के रहेगा ? बाह्यण श्रीर जैन दोनों के बन्धों को एकब्रित करके उनमें से श्राध्यामिक जीवन के उपयोगी श्राचार विचार जीवन में उतारने का कर्नव्य है।

प्राचीन भारत के तत्वज्ञान के श्रन्थामी के लिये स्ट्रिमाग में विश्वन श्रींन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्धक निद्ध गिगे। ऐसा ही वर्णन बाँद्ध धर्म के अन्थ प्रह्मजालसुत्त में भी मिलता है। ऐसे सिद्धान्तों के काल का निर्शय करना तत्वज्ञान के इतिहामकारों के लिये एक जटिल समस्या है। बाँद्ध-ग्निपटक श्रीर विशेषत. तटन्तर्गत ब्रह्मजालसुत्त ईम्बी मन् २०० से पूर्व के हां यह उनकी भाषा के म्वरूप से निद्ध नहीं होता। जन-श्राममों में सबसे प्राचीन अन्थ, जो महाबीर स्वामी से भी पूर्व के माने जाते हैं, 'पूर्व' नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीर वे बाद की 'हादश श्रम' नामक अन्थावित के बारहर्षे श्रम में जिले 'हष्टिवाद' कहा जाता है, सिमिलिन कर लिये गये थे। किन्तु उसके काल-कवितत होने से उसके साथ ही वे 'पूर्व' भी गये। यह द्दिवाद श्रीर पूर्व यदि होते तो उनमें

श्रजैन तत्वो के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिलता श्रीर ये महाबीर स्वामी से पहिलों के होने के कारण इन सबका काल-निर्णय भी हो पाता । वर्तमान में सूत्रकृतांग श्रादि जो कुछ उपलब्ध है, उसी के प्रमास का श्राधार रखना पडता है। सूत्रकृताग को श्रन्य श्रंगो के समान ही सुधर्मा स्वामीने जिनका जन्म ईरवी सन् ६०७ वर्ष पूर्व माना जाता है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात श्रपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा है। श्रीर ईस्बी सन् से पूर्व प्रथम शताब्दि में पाटली पुत्र में एकत्रित संघ ने जैन-श्रागम की रचा का बड़ा प्रयत्न किया, श्रागम स्थिर किये। फिर सन् ४५४ ईस्वी में देवधि श्रमाश्रमण की प्रमुखता में वहसीपुर में जैन संघ एकन्रित हुन्रा श्रीर उसने श्रागमी की न्यवस्थित श्रीर पत्रारूढ किये । इस प्रकार वर्तमान में श्रागमों का जो रूप मिलता है वह महावीर स्वामी के बाद लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् का है। लगभग यही स्थिति प्राचीन बीद्ध छीर बाह्मण प्रन्थो की भी है। किन्तु जिस श्रद्धा श्रीर सम्मान से प्राचीन ग्रन्थ—विशेपत. धर्भग्रन्थ— जनता सुरचित रखती है, उसका विचार करने पर उपलब्ध अन्य भले ही शब्दांश में श्रपने पूर्वरूप से भिन्न हो परन्तु ध्यपने श्रर्थांश में लगभग यथापूर्व ही सुरत्तित है, यह मानना श्रप्रमाण नहीं है। यो सूत्रकृतांग प्राचीन दृष्टि पर प्रकाश डालता है श्रीर इसको बीं स् व्रह्मजालसुत्त के वर्णन से बहुत पुष्टि मिलनी है। इस सूत्र में वर्णिन श्रनेक सिद्धान्त विम्तृत रूप में जान पद्नते हैं श्रीर ये श्रपने विम्तृत रूप में महावीर स्वामी के समय में लोगों में प्रचलित होंगे ऐसा श्रनुमान होता है। मूल रूप में ये सब बाद श्रनेकान्त जैन दृष्टि से श्रपूर्ण सन्य है, यह ध्यान में रखना चाहिये श्रीर सब से बड़ी बात

लक्य में यह रखने की है, जैसा कि यहां जैन उपदेश दिया गया है---

विशेष, ज्ञान सात्र का सार तो यही है कि, किसी भी जीव की हिंसा न करे । प्राणी श्रम (जंगम) या स्थावर निश्चिन कारणों से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो यह मन समान हैं। त्रम (जंगम) प्राणियों को तो देखवर ही जान सकते हैं। श्रपने समान किसी को भी दुःख बच्छा नहीं लगता, इमलिये किसी की रिसा न करे। श्रष्टिंसा का लिखान्त तो यही है। श्रतएव मुमुद्ध चलने, सोने, बेउने खाने-पीने में यतत जागृत, सयमी श्रार निरासक रहे तथा कोध, मान, माया श्रीर लोभ होटे। इस प्रकार समिति (पांच समितियो-सम्यक् प्रवृत्तियों से युक्त-सम्यक् श्राचार वाला) हीं, तथा कर्म श्राप्मा से लिस न हो इसके मिये शर्हिमा, सत्य त्राटि पांच महावतरूपी मंबर (श्रथांत् कर्मावरोधक छत्र) द्वारा मुरहित बने । ऐसा करके कर्मवन्धन के इस लोक में पवित्र भिद्ध पूर्णना प्राप्त करने तक रहे। [ पृष्ठ- \* सुत्र =-१३ ]

अहमदाबाद, वानन्दशंकर बापुभाई ध्रुव, एम् ए एल एल ग्री. आवण शुक्त ११ स. १६६२ (रिटायर्ड वाइस चान्सलर हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस.)

## नेन तथा प्राकृत माहित्यके त्रामालियोके किये भपूर्व पुस्तक क्या आपके यहां पुस्तकालय, प्रन्थभण्डार या शास्त्रभण्डार है ?

यदि है

. .*.* ..., सी

फिर ....

#### अवश्य मंगाले

# श्री अर्धमागधी कोष भाग ४

सम्पादकः — शतावधानी पं. मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज प्रकाशकः —श्री श्रखिल भारतवर्षीय श्वे. स्था. जैन कान्करेन्स ।

मृत्य ३०) : पोस्टेन अलग

श्रर्थमागधी शब्दों का-संस्कृत, गुजरानी, हिन्दी धौर श्रंमेजी चार भाषाओं में स्पष्ट श्रर्थ बताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहां कहां उल्लेख रे सो भी बताया है। सुवर्ण में सुगन्ध प्रमंगोचित शब्द की पूर्ण विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से श्रलंकृत है। पाश्चात्य विद्वानोंने तथा जैन साहित्य के श्रभ्यासी श्रीर पुरातत्व प्रेमियोंने इस महान धन्य की मुक्तक्यर से प्रशंसा की है।

श्रिन्सीपत बुतानर साहबने सुन्दर प्रस्तावना लिख कर प्रन्थको श्रीर श्री उपयोगी बनाया है। यह प्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य के शौखीनों की जायबेरी का श्रत्युत्तम शग्गगार है।

इस श्रपूर्व प्रत्य को शीघ्र ही खरीद क्षेत्रा जरूरी है। नहीं तो पद्मताना परेगा । जिर्के —

> श्री श्वे. स्था. जैन कान्फरेन्स ६. नागवारी कावबायेवी संपर्ध २.

# — अनुक्रमणिका —

## आमुख

#### प्रस्तावना

| अध्यस      | प्रन                   | प्रथम खंड | <b>r</b> |                                       | पृष्ठ |
|------------|------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|-------|
| ١          | विभिन्न वार्दो की च    | ार्चा .   | ••       | •••                                   | 2     |
| 2          | कर्मनाश                | •••       | •••      | •••                                   | 30    |
| ą          | भिच्छ जीवन के विष्     |           | •••      | •••                                   | 1=    |
| 8          | स्त्री प्रसंग          |           | •••      | •••                                   | २४    |
| ¥          | पाप का फल              | •••       | ***      | ••                                    | २४    |
| ६          | भगवान महावीर           | ••        | ••       | ••                                    | ३२    |
| ' <b>'</b> | श्रधर्मियों का वर्शन   |           | • • •    | •••                                   | ĘŁ    |
| =          | सची वीरता              | •••       | ***      | *                                     | 3,8   |
| 8          | धर्म                   | •••       | ***      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ४२    |
| 3 0        | समाधि                  | •••       | •••      | •••                                   | 84    |
| 33         | मोचमार्भ               | • • •     | , ,,,,   | ***                                   | * 0   |
| १२         | वादियों की चर्चा       |           | •••      | •••                                   | ४३    |
| १३         | ॅकुब स्पष्ट बातें      |           | ••       | • 1                                   | ४६    |
| 38         | ज्ञान कैसे प्राप्त करे | ?         | •••      | • • •                                 | ξe    |
| 34         | उपसंहार                | •••       | ••       | ••                                    | ६३    |
| 18         | गाथाएं                 | •••       | ***      | •                                     | ų j   |
|            | •                      |           |          |                                       |       |

#### द्वितीय खंड

| 4        | र् <u>य</u> ुंडरीक  | ••_    | ***   |       | us   |
|----------|---------------------|--------|-------|-------|------|
| ₹        | तेरह कियास्थान      | ***    | ***   | • • • | #. U |
| ₹        | ब्राहार-विचार       | ***    | • • • | ***   | 308  |
| 8.       | प्रस्यास्यान        |        | •••   | •••   | 992  |
| ¥        | सदाचार घातक मान्य   | तार्यु | **    | ***   | 338  |
| 8        | श्रार्द्रक कुमार    | •••    | •••   | ***   | 33=  |
| G        | नालँदा का एक प्रसंग | ••     | ••    |       | 920  |
| <b>F</b> | 'सुभावित            | •;•    | ••    | **1   | 933  |
|          |                     |        |       |       |      |



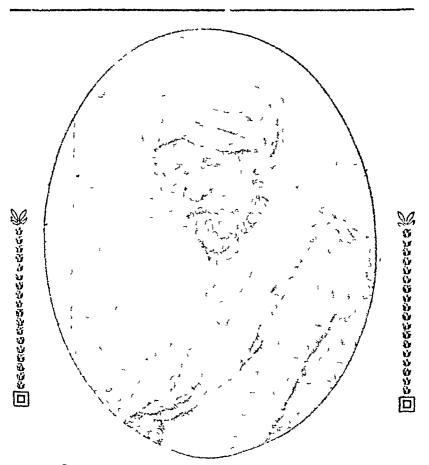

दान त्रीर श्रीमान् सेंठ हंसराजभाई लच्मीचन्द्र ग्रमरेजी (काठियादाड)

# \* सुत्रकृतांग सूत्र \*

प्रथम खण्ड



#### प्रथम अध्ययन

<del>---(°)---</del>

## विभिन्न वादों की चर्ची

(1)

"जीव के बन्धन के कारण को जानकर, उसे दूर करना चाहिये।"

इस पर जंबुस्वामी ने सुधर्मास्वामी से पूंछा—महाराज । महायीर भगवान् ने किस को वन्धन कहा है श्रीर वह कैसे छूट सकता है ? (१)

सुधमांस्वामी ने उत्तर दिया— हे श्रायुप्मान्! मनुष्य जब तक सचित-श्रचित वस्तुश्रों में न्यूनाधिक भी परिग्रह-बुद्धि रहता है, या दूसरों के परिग्रह का श्रनुमोदन करता है, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह स्वयं प्राणी-हिंसा करता है, दूसरों से कराता है या दूसरे का श्रनुमोदन करता है, तबतक उसका वैर बढता जाता है श्रथांत् उसे शांति नहीं मिल पाती। श्रपने कुल श्रीर सम्बन्धियों में मोह-ममता रखनेवाला मनुष्य, श्रन्त में जाकर नाश को प्राप्त होता है क्योंकि धन श्रादि पटार्थ या उसके सम्बन्धीं उसकी सच्ची रहा करने में श्रसमर्थ होते हैं।

ू ऐसा जान कर बुद्धिमान् मनुष्य श्रपने जीवन के सच्चे महत्त्व को । विचार करके, ऐसे कर्म-वन्धनों के कारणों से दूर रहते हैं। [२-१]

परन्तु इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके त्रानेक श्रमण श्रीर ब्राह्मण (विभिन्न वांने के प्रचारक) श्रपने श्रपने सत-मतान्तरों की पकडे हुए है ग्रीर त्रिपय-भागी में लीन रहते है। कितने ही सानते हैं कि "इस संसार में जो कुन्न है वह पृथ्वी, जल, तेज, वासु घाँर त्राकाश ये पंचभूत ही है। छुठा शरीर या जीव इन पांचों में से उत्पन्न होता है। मतलव यह कि इन पाचों के नए होने पर इनके साथ शरीर-एन जीन का भी अन्त हो जाता है। '' [६-=] दूसरे कितने ही भंट-बुद्धि त्रासक्त लोग ऐसा कहते हैं कि, "घडा, ईट श्रादि में मिटी ही श्रनेक रूप दिग्वाई देती है, उसी प्रकार यह विश्व एक श्रात्मरूप होने पर भी पष्ट, पत्नी, बन-बृतादि के रूप में श्रानेक दिखाई देता है। " इनका कहा मानकर चलने वाले पाप कर करके दुःखीं में सड़ा करते हैं [१-१०] श्रीर कितने ही दूसरे ऐसा मानन वाजी हैं कि, "प्रातमा या जीव जो कुछ है, यह शारीर री है, अतगुव मरने के बाद ज्ञानी या अज्ञानी कोई पुछ नहीं रहता, पुनर्जन्म तो है ही नहीं भौर न है पुरुष-पाप या परलोक ही। शरीर के नष्ट होते ही उस के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। [११-१२] और इन्च दूसरे तो धटतल क बल्ते है कि, "काना-कराना त्रादि फिया ग्रात्मा नहीं काना-वट तो शक्तां \* 1" [ 52 ]

इस प्रकार कहने वाजे लोग इस विविधना से परिपृष् जगन का सरयज्ञान तो फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? प्रमृत्तियों के की ये अज्ञान लोग अधिक-अधिक अन्यकार में फरने जाते [ १४ ] है। टिप्पणी-पंच भूतो से उत्पन्न जीत्र को माननेवालो के लिये नी जनमान्तर में पुरुष-पाप के फल की भीमनेवाला कीई

श्रातमा ही नहीं, विश्व को एक श्रात्मरूप माननेवालो के लिये तो एक श्रातमा के सिवाय संसार में दूसिंग कोई नहीं, श्रातमा को पुराय-पाप का जब श्रकर्ता मान लिया तो फिर कोई सुखी, कोई दुःखी ऐसा भेट ही न रहा। इस प्रकार ऐसे वाले को मानने वाले प्रवृत्तिमय संसार में फसे रहते हैं।

U 400 4

000000 000 0 0 00 0 0 000000000

दूसरे कुछ भ्रमात्मक वा े को कहता हूं। कोई कहते हैं कि "छ तत्व है, पच महाभूत ग्रोर एक ग्रात्मा। ये सव शाश्वत नित्य हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार जो वस्तु है ही नहीं वह नग्नों कर उत्पन्न हो सकती है ? इस प्रकार सव पदार्थ सर्वया नित्य है। ' [१४-१६] ग्रोर कुछ मूर्स ऐसा कहने है कि 'चण-चण उत्पन्न ग्रोर नष्ट होनेवाले रूपादि पाच स्काबों के स्विवाय कोई (ग्रात्मा जैसी) वस्तु ही नहीं। तव यह सहेतुक हे या ग्रहेतुक, सवसे भिन्न हे या एकरूप है, ऐसा वोई विवाद ही नहीं रहता। पृथ्वी, जल, तेज ग्रोर वायु में इन चार धातुश्रो (धारक-पोपक तन्वों) का रूप (शर्रार ग्रोर रूपार) वना हुग्रा है। " [१७-१६]

टिप्पणी-बींद्ध श्रात्मा जैसी कोई स्थायी, श्रविनाशी वस्तु नहीं मानते। चण-चण वटलने वाले पाच स्कन्बों को मानते हैं। (१) रूप-स्कन्ध -पृथ्वी, जल, तेज श्रीर वायु चार महाभूत। (२) वेटना-स्कन्ध -सुख, दुख, श्रीर उपेचायुक्त वेटनाए। (३) संज्ञा-स्कन्ध -एक पदार्थ से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। यथा घडा, मकान ईंट श्राटि की विभिन्नता की निर्मेशक शक्ति (४) संस्कार-स्कन्ध --- श्रेम, द्वेप, श्रभिक्षिच श्राटि भावरूपी संस्कार (१) विज्ञान-स्कन्धः—श्रांख, कान, नाक, जीभ, काया श्रीर मन )

इतने पर भी ये सब वादी जोर देकर कहते हैं कि, "गृहस्थ वानप्रम्थ या सन्यासी जो हमारे सिद्धान्त की शरण खेगा, वह, दु:खों से छूट जावेगा।" [११]

में तुके कहता हूं कि इन वादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं है श्रीर न उन्हें धर्म का भान ही है। श्रतएव वे इस संसार-सागर को पार नहीं कर सकते, श्रीर जरा-मरण-व्याधिपूर्ण संसारचक्र में होलते हुए दुःख भोगते ही रहते हैं। ज्ञातपुत्र जिनेश्वर महावीर ने कहा है कि वे सब लोग उंच-नीच योनियों में भटकते हुए श्रनेक वार जन्म लेंगे श्रीर मेरेंगे। [२०-२१]

(२)

कितने ही दूसरे जानने योग्य मिध्या-वाट तुमे कहता है। टैव को मानने वाले कुछ नियतिवादी कहते हैं, "जीव हैं, उन्हें सुख-दुःख का श्रनुभव होता है, तथा वे श्रन्त में श्रपने स्थान से नाश को प्राप्त होते हैं। इसको सब मान लेंगे। जो सुख-दुःखाधिक हैं, वे जीव के स्वयं के किये हुए नहीं हैं—ये तो टैवनियत हैं।" इस प्रकार ऐसी बातें कह कर वे श्रपने को पंडित मान कर दूसरी श्रनेक पृष्ट कल्पनाएं करते हैं, श्रीर उनके श्रनुसार उन्मार्गी श्राचरण करके, दुःखों से छूट ही नहीं सकते। इन घमंदी लोगों को इतना तक जान नहीं है कि सुख-दु खमें टेव की भांति पुरुषार्थ भी समिमलित

टिप्पणी-पूर्व कृत शुभाशुभ कर्मी का उटय देव (भाग्य) होता है पर पुरुषार्थ में नवीन कर्म करके उन शुभाशुभ कर्मी का उटय चयोपशम किया जा सकता हैं। इस प्रकार सुख दु.ख का मृल देव ग्रीर पुरुपार्थ दोनो ही हैं।

इन सब लांगो की दशा किम के समान है? जैसे शिकारी के भय से भागा हुआ हिएण निर्भय स्थान में भी भय खाता है और भयावह में निडर रहता है, जहा पानी होता है, वहा से कृद जाने या उसे पार करने के बदले, उस को देखे बिना ही उस में गिर पडता है, और इस प्रकार खुट के अज्ञान से फंसता है। ऐसे ही ये मिथ्या बादी लोक है, सच्चे धर्म-ज्ञान से वे ध्वरा कर भागते हैं और जो भयस्थान है, ऐसी अनेक प्रवृतियों में वे निर्भय हो विचाते हैं। प्रवृत्तियों के प्रेरक क्रोध मान, माया और लोभ का स्थाग करके मनुष्य कर्भवन्ध से छूट सकता है। परन्तु ये मूर्ख बार्टा उस हिर्ण की भाति, यह तक नहीं जानते और इस संसारजाल में फंसकर बारम्वार जन्म लेते मरते हैं। [६-१३]

कितने ही ब्राह्मण श्रीर श्रमण ऐसे भी हैं, जो यही मान बैठे है कि, '' ज्ञान तो हमारे पाम ही है, दूसरे कुछ जानते ही नहीं।'' परन्तु हन का ज्ञान है क्या ? परम्परागत तत्त्वों की वार्ते वे तोते की तरह वोलते हैं, वस, यही है। इसी पर ये श्रज्ञानी तर्क लडाते है। ऐसा करने से ज्ञान थोडे ही प्राप्त हो जाता है। जो खुट श्रपंग (श्रयोग्य) हैं, वे दूसरे को क्या दे सकते हैं। न तो वे दूसरे के पास से सत्य ज्ञान ही प्राप्त करते हैं श्रीर न बमंद के कारण श्रपना ज्ञान प्रग गानना ही छोडते हैं। श्रपने किल्पत सत्यों की प्रशंसा श्रीर दूसरों के वचनों की निंदा करना ये लोग नहीं छोडते । इस के परिणाम में पिंजरे के पत्ती की भाति ये बन्दी वने रहते हैं। [१४-२३]

इसके श्रतिरिक्त एक प्राचीन मत-क्रियावाद भी जानने योग्य है। कभ-वन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाट की मानने वाले THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE

कितने ही लोग संमारमें फंसते रहे हैं। यह बाद कहता है कि,
"जो मनुष्य विचार करने पर भी हिंसा नहीं करता तथा जो
ग्रानजान में हिंसा करता है, उसे कर्न का स्पर्ध होता तो है ग्रवश्य,
पर उसे पूरा पाप नहीं लगता। पाप लगने के स्थान तीन है—स्वयं
विचारपूर्वक करने से, दूसरों से कराने से, दूमरों के कार्थ का
ग्रानुमोदन करने से। परन्तु यदि हृदय पापसुक्त हो तो इन तीनों
के करने पर भी, निर्वाण ग्रवश्य मिले " [ २४-२७ ]

टिप्पणी-क्रिया ग्रीर उस के फल की माननेवाले की क्रियावादी कहा जाय तो जैन खुट भी क्रियावाटी हैं। पर क्रियावाटियों में. वोद्धादिक- जो मानिसक हेतु पर ही जार टेंगे हैं ग्रॉम् श्रमजान की क्रिया के परिणाम को महत्त्व नहीं टेने-की भी गणना होने से यहा विरोध क्या गया है। विशेष चर्चा के लिये द्वितीय खण्ट के द्वितीय श्रध्ययन को टेरिये।

ग्रीर इस बाद में एक इप्टान्त दिया है कि, 'कोई गृहम्थ पिता श्रकाल में भूख से पीडिन होकर पुत्रमांग खाता हो ग्रीर कोई भिद्ध उस में से भिद्धा लेकर पाये तो उसे कर्भ का जेप ( बन्धन ) न लगे।" [२=]

में कहता हूं कि यह बाद श्रज्ञान है। मन से जो दोप करता है, उसे निर्देष नहीं माना जा सकता क्योंकि वह संयम में जिथिल है। परन्तु भोगासक लोग उक्त वानें मान कर पाप में पड़े रहते है। यह सब मिश्या बादी कैसे हैं पट्टी नाव में बेटकर कोई जन्मान्य समुद्र पार जाना चाहे ऐमी उनकी दशा है श्रीर होनी है। ऐसे श्रनार्थ श्रमण समार में चार साथा करने हैं। [२६-३२]

(३)

श्रीर उम दृष्टान्त के सम्बन्ध में तो क्या कहू किसी श्रद्धालु गृहस्थ के द्वारा भिच्च के लिये बनाया हुश्रा भोजन फिर वह हजार हाथों से निकल कर क्यो न मिले परन्तु निपिद्ध हो तो खाने वाले को दोप तो लगेगा ही। परन्तु कितने ही श्रमण इस बात को स्वीकार नहीं करते। संसार में खतरा कहा है। इसका इनको भान नहीं है, वे तो वर्तमान सुख की लालसा के मारे हुए इम में पड़े हैं। फिर तो वे पानी के चढाव के समय किनारे पर श्राई हुई मछली की भांति उतार श्राने पर जमीन पर रह जाने से नाश को प्राप्त होते हैं। [ १-४ ]

श्रागे कितने ही दूसरे प्रकार के मूर्ध वादियों के सम्बन्ध में कहता हू उसको सुन । कोई कहते हैं, देव ने इस ससार को वनाया है, कोई कहते हैं ब्रह्माने । कोई फिर ऐसा कहते हैं, जडचेतन से पिरपूर्ध तथा सुख दु ख वाले इस जगत को इश्वरने रचा है, श्रोर कोई कहते हैं, नहीं, म्वयंभू श्रात्मा में से इस जगत् की उत्पत्ति हुई है । ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु ने श्रपनी मायाशक्ति से इस श्रशाश्वत जगत् की रचना की है । कोई ब्राह्मण श्रोर श्रमण कहते हैं कि इस संसार को श्रेड में से उत्पन्न हुए प्रजापित ने रचा है । [४-७]

सत्य रहस्य को न सममने वाले ये वादी मिध्या-भाषी हैं। उन्हें वास्तविक उत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसा जानो कि यह मंसार अच्छे-चुरे कर्मों का फल है। पर इस सच्चे कारण को न जाननेवाले ये वादी संसार से पार होने का मार्ग तो फिर कैसे जान नकते हैं [ =-१० ]

एक दूसरे मिथ्या-वाट के विषय में ग्रीर कहूं। कितने ही कहते हैं कि, ''शुद्ध पानी जैसे मिलन हो सकता है, वैसे ही प्रयत्नों से शुद्ध निष्पाप संयमी मुनि फिर पापयुक्त मिलन हो मकता है। तो फिर ब्रह्मचर्यादि प्रयत्नो फा क्या फल रहा <sup>१</sup> श्रोर सब वादी न्त्रपने वाद का गौरव तो गाते ही है।" कुछ वादी सिद्धियो (ग्रिंग्सा, गरिमा भ्राटि) का गौरव करते हुए कहते हैं, "देखी, हम तो श्रवनी सिद्धि के वल से समाधि में श्रोर रोग रहित होकर यथेच्छ इस जगत् में उपभोग करते हैं।" [११-११]

श्रपने श्रपने सिद्धान्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उसी में रत रहने वाले ये सब श्रसंयमी लोग संसार के इस श्रनाडि चक्र में गोते खाते हुए कल्पो तक श्रधम श्रमुर वन वर श्रावेंगे । [ १६ ]

(8)

राग-द्वेषो से पराजित ये सब वादी श्रपने को पंडित मानते हैं श्रीर त्यागी-सन्यासी होने पर भी सांसारिक उपटेश देते रहते हैं। ऐसे ये मन्द्रबुद्धि पुरुप तुग्हारा क्या भला कर सकते थे ? श्रतपुच, समभ-टार विद्वान भिन्न इन की संगति में न पडकर निरभिमान-निरायक्त हो कर, राग द्वेपातीत ऐया मध्यम-मार्थ ले कर मुनि-जीवन व्यतीत क । ऐसा कहने वाले भी पडे है कि परिश्रही ग्रीर प्रवृत्तिमय होने पर भी सुरत हो सकते है। इस को न मानकर भिन्न को श्रपरिप्रही श्रीर निम्नत्तिमय जीवन की शरण लेना चाहिये। विद्वान् भिन्न की ट्रमरे के लिये तैयार किये हुए श्राहार को जो राजी से टिया जाय, भिना में लेना चाहिये। रागहैपरहित हो, किमी का तिरस्कार न करे । केते केसे लोजवाट प्रचलित है । जैसे, लोक ग्रनन्त है, निय

है, गाश्वत है, श्रपरिमित है, इत्यादि। विपरीत बुध्धि से उत्पन्न

गतानुगतिक माने हुए यह छौर ऐसे सब लोकबारों सावधान होकर भिन्न को जानना चाहिये। [ १-७ ]

विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो यही है कि, किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणी त्रस (जगम) या स्थावर निश्चित कारणों यह से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो सब समान हैं। ग्रम (जंगम) प्राणियो का तो देसकर ही जान सकते हैं। श्रपने समान किसी को भी दुःप श्रच्छा नहीं लगता, इसलिये किसी की हिंसा न करे। श्रिहिंसा का सिद्धान्त तो यही है । श्रतएव मुमुच चजने, सोने, वैठने, राने-पीने में सतत् जागृत संयमी श्रीर निरासक रहे तथा क्रीध, मान, माया श्रोर लोभ छोडे। इस प्रकार समिति (पाच समितियो-सम्यक् मर्रात्तयों से युक्त-सम्यक् श्राचार वाला) हो; तथा कर्भ श्रात्मा से तिस न हो इसके लिये ग्रहिमा सत्यग्रा पाच महावतरूपी संवर (श्रयात् कर्मावरोधक छत्र) द्वारा सुरत्तित वने। ऐसा करके कर्भवन्धन के इस लोंक में पवित्र भिद्ध पूर्धता प्राप्त करने तक रहे। [=-१३]

--ऐसा में (सुधर्मास्वामी) कहता हं।



# द्वितीय अध्ययन

---(°)----

## कर्मनाश

(1)

श्रीसुधमिन्वार्भा फिर कहने लगे-

मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है। एक वार वीती हुई पल फिर वापिस नहीं छाती। मृत्यु तो वाल, योवन या जरा किती भी श्रवस्था में श्रा सकती है, श्रतण्व तुम सब समय रहते शीव्र सन्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो।

मनुष्य श्रपने जीवन में कामभाग तथा छीपुत्राहि के म्नेह सं चिरे रहते हैं श्रार श्रपने तथा श्रपने सम्बन्धियों के लिये श्रनेक श्रच्छे-हुरे कर्भ करते रहते हैं। परन्तु देव गाधर्व तक को, श्रायुग्य पूरा होने पर, न चाहते हुए भी, श्रपने श्रिय संयोगों श्रीर सम्बन्धों को छोटकर श्रवण्य ही जाना पडता है, उस समय राज्य-वेभव, धन-संपत्ति, शास्त्रज्ञान, धर्म-ज्ञान, बाह्यसम्य या भिनुत्व किसी को श्रपने पापम्कर्भ के फल से बचा नहीं सकते। इसलिये, समय है तयतक, इन सुद्ध तथा हु खरूप कामभागों से निवृत्त होकर, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का श्रपन करों, जिससे कर्भ तथा उनके कारकों का नाश करके तुम इस हुन्य के चक्र से मुक्त हो सको। [१-७] इस श्रन्त होने वाले जीवन में मूर्ख मनुष्य ही भसार के काम-भोगों में मुर्खित रहे। सममहार मनुष्य को तो शीव ही इस से दिरक होकर,

पराक्षत ग्रौर पुरुपार्व द्वारा निवार्श-प्राप्ति का मार्ग प्राप्त काना चाहिये । [१० – १२]

परन्तु, कर्न-नाश का मार्ग श्रिति सूच्म तथा दुर्गम है। श्रनेक मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से सन्यासी होकर, भिजाचर्या स्वीकार करते हैं, नञ्जादस्या में रहते हैं, श्रीर मास के अन्त में श्रेजन करने की कठोर तपश्चर्या करते हैं। परन्तु श्रपनी श्रातिरिक कामनाश्रो को निर्भूल न कर सकते के कारण, वे कर्म-चक्र में से मुक्त होने के बड़जे में, उसी में कटते रहते हैं। मनुष्य पहिते ज्ञानी मनुःवो की शरण लेकर, उनके पास से चौग्य मार्ग जानकर, उनके लिये प्रयत्नवान् तथा योगयुक्त होकर प्रामे बढे। साधारण मार्न पर चलने के लिये ही जितने दाव-पेंच जानने पटते हैं<sup>9</sup> तो फिर, इस कर्मनाश के हुर्भम मार्ग पर जाते हुए गोते न खाना पड़े, इस के लिये प्रथम ही इस मार्ग के दर्शक मनुष्य की शरण लेनी चाहिये। जीवन के साधारण व्यवहार में अनेक कठिनाइयो को महन काना पडता है, ऐमा ही घारना का हित साधने का मार्ग है इस नार्भ से अनेक कठिनाइया का वीरताए के सामना करना पडता है। इन से धवरा जाने से तो क्या हो स्कता है? उसकी नो, कंडो से छत्री हुई दीवाल जैसे रनके निकाल लिये जाने पर पतली हो जाती है, देसे ही व्रत संयमादि से शर्गर-मन के स्तरो के निकाल डिये जाने पर उन दोनों को कृश होने हुए देखना है। यह सब मरल नहीं है। जो सच्चा देराग्यवान् तथा तीच मुमुचु हैं। वहीं तो शास्त्र में वताएं हुए सन्त पुरुशे के मार्थ पर चलता हैं, तया जो तपस्त्री है वहीं धूल से भरे हुए पक्षी की भाति श्रपने कर्भको कटकर देता है, दूमरा कोई नहीं । [ =-१, ११, १३-११ ]

सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये सांसारिक सम्बन्धों को त्याग करके निकले हुए भिन्न को, सबसे पहिले श्रपने पूर्-सरवन्धियों के प्रति ममता को दूर करना पडता है। किसी समय वह भिन्ना फे लिये श्रपने घर को ही श्रा जाता है, तब वे मब उसका चारी श्रीर से घेर कर विनय, श्राश्रह रुउन श्राटि हारा समभाने लगते हैं। वृद्ध माता-पिता उसे फटकारते हैं कि, " हमको इस प्रकार ग्रमहाय छोडकर चजे जाने के बदले, हमारा भरण पोपण कर, यह तैस सुख्य कक्तेम्य हैं, इसको टल कर तू क्या पुराय प्राप्त कर सकेगा। इसके सिवाय वे उसको एक वंश-रत्तक पुत्र उत्पन्न होने तक घर में रहने के लिये सममाते हैं, श्रनेक प्रकार के लालच बतलाते हैं। कई बार जबरदस्ती करते हैं। परन्तु जिसको जीवन पर समता नहीं होती, ऐसे भिन्तु का वे कुछ नहीं कर सकते । सम्वन्धियों में ममस्य रखनेवाले श्रांचमी भित्तु तो उस समय मोह को प्राप्त हो जाने हें, ग्रींर घर चापिस लॉटकर, वे भूष्टतापुर्वक दूने-दूने पाप कर्म करते हैं। श्रतापुत्र बुद्धिमान भिज् को पहिले श्रपनी माया-ममता दूर करने का करना चाहिये। इस महामार्ग में पराक्रमी पुरुष ही श्रन्त तक स्थिर रह सकते है। [१६-२२]

(?)

श्रपने सम्बन्धियों में ममस्य रखते के समान ही हम मार्ग में दूमरा वहा विन्न ' श्रहंकार ' है। श्रनेक भिन्न श्रपने गोत्र श्रादि का श्रभमान करते हैं श्रीर दूसरे का तिरम्कार करते हैं, पन्नु सहवा मुनि तो श्रपनी मुक्तावम्था तक का गर्ध नहीं करता। बेसे ही, मचा चक्रवर्ती राजा सन्यामी वने हुए श्रपने एक हामानुदाम का विना सकीच के यथा योग्य समान करना है। श्रहंबार पूर्वक दूसरे का

तिरस्कार करना पापरूप है। श्रतएव मुमुद्ध किसी प्रशार का श्रमिमान किये विना, श्रप्रमत्त होकर, साधु पुरुषों द्वारा वताए हुए संयम-धर्भ में समान वृत्ति से पूर्व शुद्ध रहे तथा प्रारम्भ में 'चाहे जैसी कठिनाइयो श्रा पडे तो भी दूर का विचार करके, श्रपने मार्ग में श्रचत होकर विचरे । इस प्रकार जो सतत् संयम-धर्भ का सम्पूर्ण रीति से पालन कर मकता है तथा सर्व प्रकार की ग्रासक्ति दूर होने से जिसकी प्रज्ञा सरोवर के समान निर्भल हो गइ है, ऐसा सुनि, धर्म तथा प्रवृत्तियो का श्रन्त प्राप्त कर सकता है श्रीर संसार के पडार्थों में ममत्व रखनेवाज़े तथा श्रपनी कामना पूर्ण न होने से शोक-ग्रस्त दूसरे संसारियों को उपदेश द्वारा मार्भ वता सकता है। संसार के समस्त प्राणियों को, सुख-दुःख में श्रपने समान जान कर, सर्व प्रकार की हिंसा से निवृत्त हुन्ना वह मुनि श्रपने श्रन्त समय के पहिस्ते ही ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है।'' इसलिये, संसार के पदार्थों को इस लोक में तथा परलोक में भी दुख देनेवाले श्रीर चर्णभंगुर जान कर, घर का स्थाग करके वाहर चजे श्रास्रो। पदार्थों में श्रासक्ति तथा संसार के वन्टन-पूजन का काटा श्रति सूच्म है श्रौर श्रत्यन्त कष्ट से दूर हो सकता है। इसलिये, बुद्धिमान पुरुप संसार के ससर्भ का त्याग करके श्रकेले होकर मन-वचन पर श्रंकुश रख कर, समाधि तथा तप में पुरुपार्थी बने। [१-१२]

O DE DOOR DE DE CO DE MONOGRAME QUED O DE DO D

परन्तु इस प्रकार सब सम्बन्धों का त्याग करके अकेला फिरना अति कठिए है। अकेले विचरने वाजे भिद्ध को निर्धन स्थानों में या सूने घर में निवास करना होता है। वहा भूमि अंची-नीची होती है, डांस-मच्छर होते हैं- सर्पादि भयंकर प्रााणयों का भी वहा वास होता है। इस पर उसको घवरा कर, दरवाजे वन्द्र करके या

घास विद्याकर उपाय नहीं हूंहना चाहिये क्योंकि उसे हो इन भयों को जीतना ही है। इतना होनेपर ही वह निर्जन स्थानों में शांति से, एकायतापूर्वक स्थिर होकर ध्यानाटि कर सकता है श्रथवा स्थांस्त के बाट जहा का तहा निवास करने का यति-धर्भ पालन कर, सफता है।

\*\*\*\* \*\* \*\*

जब तक वह एकान्त से निर्भयतापूर्वक नहीं रह सकता। तब तक वह शावादी या रंगित में रहने का प्रयत्न करता है। साधु के लिये संगति के प्रयान खतरनाक कोई बन्तु नहीं। सनुष्य उच्च चारित्र ग्रीर त्यम का पत्लन भी दूमरी रीति से करता हो पर यि संगति के होयों का खाग न बरे तो वह तथागत बन जाने पर भी समाधि से च्युत हो जाता है। कारण यह कि संगति कलह, श्रामक्ति तथा पूर्व के मोतो की नमृति का कारण होती है। इस लिये, बुद्धिमान् भिष्ठ संगतियों के संमर्त सं दूर रहे तथा जीवन को च्यानंगर जान कर, सर्व प्रकार से प्रमाद दूर करके, मोह-राया से रहित होकर, स्वन्त्वन रूप से श्रमुतरण करना छोड़कर, शीत-उप्ण न्नाटि हन्ह सहन करके; ज्ञानी पुर्गो हारा वताए हुए धर्म का धनुमरण करें। [ १३-२२ ]

त्याचा त्या कहा जाय ? चतुर जुझारी जैसे मोटे चाव ( किल, द्रेता ग्रांर द्वारर के पास ) दोडकर श्रेष्ट चाव ( इत का ) लेता है, उसी प्रकार तुम भी की-संगादि ग्राम-धर्म तथा उपभुक्त विपयों की के कारना छोड दो ख्रीर संमार के उद्घारक संतपुर्यों के यताए हुए मर्थिकम धर्म-मार्ग का ख्रापुत्रस्य करने लगा। को मन को दृष्पित करने वाले निपयों में इते हुए नहीं है. वे ही सन्त पुर्यों के मर्थ का ख्रापुत्रस्य करने के लिये समर्थ है। इस लिये, तुत्र मन के

मोह को तूर करके, को'य, मान, मायः, लांभ, प्रमाद या शिधिलता का खाग करके, तथा व्यर्थ की बातचीन, पृछ्याछ, वाचालता श्रादि निर्धक प्रमृत्तियों में तमय विताना छोड़कर श्रपन कल्याण में तत्वर बनो। धर्भ साधने की उरक्षण रखो श्रोर तप श्रादि में प्रयल पुर-पार्थ दिलायों। जिसने मन, वचन शीर काया को वश से नहीं किया, उसके लिये शारम - प्रच्याण की साधना करना सरल नहीं है।

नहिंप ज्ञातपुत्र (महावीर स्वामी) श्राटि ने जीदी पर दया करके, जगत के सम्पूर्ध तत्व ज्ञान कर जिस परम समाधि (धर्म-मार्थ) का उपदेश दिया है, वह श्रद्धमुत ह। इसिलये, सद्गुरु की श्राज्ञा-मुसार इस मार्थ के द्वारा इस संसार रूपी महा प्रवाह का श्रन्त करी। [२२-३२]

(3)

इसी विषय भी चर्चा करते हुए श्रीसुधर्मास्त्रामी श्रागे कहने लगे—

कामी की रांग के रूप में समस्कर जी नियां से श्रमिसूत नहीं होते हैं, उनकी गणना मुक्त पुरुषों के साथ होती है। जो काम-भागों को जीत सकते हैं, वे ही उनसे पर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। याकी सकते हैं। परन्तु कोई विरले मनुष्य ही ऐसा कर सकते हैं। वाकी दूपरे मनुष्य तो काम भागों में श्राप्तकत श्रीर मृढ बन जाते हैं। यही नहीं, वे इसमें श्रपनी बडाई मानते हैं। वे तो वर्तमानकाल को ही देगते हैं, ग़ार कहते हैं कि परलोक देख कर कीन श्राया है १ ऐसे मनुष्यों को चाहे जितना समकाया जावें पर वे विषय-सुख नहीं छोड सकते। कमजोर बैल को चाहे जितना मारो-पीशे पर वह तो श्रागे चलने के बढ़ते पड जावेगा।

्सी दशा विपयिति मनुष्यों की होती है। विपयों में सुख नहीं हैं वे चण्मंगुर हैं, यह जानने पर धीर सायही यह भी जानने पर कि आयुष्य भी ऐसा ही है, वे अन्त-समय तक उनसे चिपटे रहते हैं। शीर, अन्त में जाकर, उन भोगों के कारण अपने हिंसा अनेक पापकर्मों के फल भोगने के लिये उनकी आसुरी आदि नीच गित प्राप्त होती है। तब वे पछताते और विलाप करते हैं। ऐसे मनुष्यों पर दया आती है क्यों कि वे ज्ञानियों हारा सममाए हुए मोच-मार्ग को नहीं जानते, और मसार का सत्य स्वरूप जिसने प्रत्यन करके, उसमें (संसार में) से छूटने का मार्ग वतलाया है, ऐसे मुनि के वचनों पर अद्धा नहीं करते। अनन्त वासनाओं से घरे हुए वे अन्धे मनुष्य अपनी अथवा अपने ही समान दूपरे की अन्धता का ही जीवन भर अनुसरण किया करते हैं। वार वार मोह को प्राप्त हो करते एसरे हैं। [२-१२]

इस लिये, विवेकी मनुष्य, गृहस्थाश्रम में भी श्रपनी योग्यतानुमार श्रहिंगादि व्रत पालने का प्रयत्न करे। श्रोर, जियको महापुर्षों
से उपदेश सुनकर सत्य-मार्ग पर श्रद्धा हो गई है, वह तो श्रवज्या
सेकर मत्यप्राप्ति के लिये ही मर्बतोभाव से श्रयन्तर्णाल होकर इसी
में स्थिर रहे। वह तो राग-द्वेषादि का त्याग करके मन, वचन श्रार
काया को संयम में रचकर, निग्नर परमार्थ-प्राप्ति में ही लगा रहे।
कारण कि मूर्ग मनुष्य ही सांसारिक पदार्थ श्रीर सम्वन्धियों को
श्रपनी शरण मानकर, उसी में थ्या रहना है। वह नहीं जानता कि
श्रन्त में तो सत्र को छोडकर श्रवेला ही जाना है तथा श्रपने कर्मों के
कुपरिणामों को भोगते हुए, दुःस से पीटित होकर सदा इस योनि
चक्र में भटदना है। श्रपने हमीं को भोगे विना कोई नहीं छुटेगा।

सय को अपने कर्मानुपार ही दमा प्राप्त होती है। इस लिये, जागृत मिंगों! वर्तमान-काल ही एक्साप्त प्रयूपर है। वीधि-प्राप्ति सुलभ नहीं है। इस लिये आहम-कर्याण के लिये कमर करो। नीनों काल के सन्त पुरुष इसी वान पर जोर हेते आये हैं तथा वेशाली-निवासी जातपुत्र भगवान महाबीको भी ऐसा ही कहा है। यर्ने प्रशार से (मन-वचन-काया हास करने-कराने-अनुमति हेनेसे) हिमारि पाप-कर्मों से पन्ते; आप-कर्याण में तत्यर घनो, चौर फल की कामना राने जिना संयमधर्म में पूर्णना प्राप्त करें। हमी गार्ग पर चलकर अनन्त पुरुषों ने मिद्धि प्राप्त की है। चौर वृत्यरे भी प्राप्त करेंगे। [१३-२२]

—ऐसा श्री सुधर्माग्यामी ने कहा (



### तृतीय अध्ययन —(०)—

# भिक्ष-जीवन के विव्र

( )

श्रीसुधमस्त्रामी श्रागे कहने लगे-

श्रानेक मनुष्य श्रावेश में श्राकर, कठिनाइश्रो का पहिले विचार न करके, भिद्य-जीवन स्वीकार कर बैठते है। बाट सें जब एक बाट एक कठिनाइयो श्राती जाती हैं, तब वे हताश हो जाने है तथा शिथिल हो पटने हैं। ग्रनेक भिन्न हैमन्त की टंड या ग्रीप्म गरमी से घवरा उठते हैं, श्रनेक भिना मागने को जाते हुए विक्र हो जाते है। गलियों में करकने कुत्ते उनको देखकर काटने दौढते हें ग्रीर श्रनेक श्रसंस्कारी लोग उनको चाहे जैसे शब्द सुना-सुना कर उनका तिरस्कार करते है। वे कहते है, " काम करना न पडे इस-लिये साधु यने ! " दूसरे उनको " नागे, भिखारी, श्रधम, मुडिया गंदे, निकम्मे या श्रपशुकने " कहकर गाली देते हैं। उस समय निर्वल मन का भिन्न शिथिल हो जाता है। जब डांग-मच्छर काटने हैं श्रीर घास की नोकें चुकती है, तब तो श्रपने भिच्च-जीवन की सार्थकता के विषय तक में शंका होने लगनी है—'परलोक भी तो शायट कोई वम्तु ही नहीं होगी और मीत ही सबका श्रन्त हो तो !' दूसरे कितने र्धा वालो को उप्पार्डन के कारण धवरा ज्ञाते हैं, भ्रथवा महाचर्य पालन न कर सकते से हार हाते हैं। सिवाय इसके, श्रानेक बार

A AR LINE LINE LE VINCENSON

भिन्न फिरते-फिरते देश के सीमान्त में पहुँच जाता हैं वहां लोग उसे जास्म या चोर ममम कर गिरफ्तार कर लेते है और पीटते हैं। उम समय वह क्रांध में श्राकर पित को छोड कर निकली हुई स्त्री के समान घर को याट करता है। ये सब-विझ श्रित कठोर तो हैं ही पर दुःसह भी हैं पर उनसे घत्ररा कर भाग खडे होने के वंदले धेर्थपूर्वक उनको सहन करना सीखना चाहिये।

(२)

त्रपने कोमल स्नेहसन्वन्ध को तांडने, में भी नवीन भिन्न को कम कठिनाई नहीं होती। उसे भिन्ना सागने शाया देखकर, उसके सम्बन्धी उसे घेर कर विलाप करने लगते है ''हे तात! हमने पाल-पोप कर तुभे वडा किया, श्रव तू हमारा मरण-पोपण कर, ऐसा करने के बड़जे तू हमें स्वाग क्यो रहा है ? बृद्ध माता-पिता का भरण-पोपण तो ग्राचार है, उसका त्याग करके त् धर्नको वैसे प्राप्त कर सकेगा? तेरे बढे-बढे मधु भाषी हैं। तेरा पुत्र तो श्रमी वालक हैं, तेरी स्त्री भी जवान है, हो सक्ता हैं वह क़ुमार्ग पर चलने लगे ! इस लिये हे तात ! त् वापिस घर र्लोट चत्त । श्रव तुके कोई कम करना नहीं पडेगा, हम सब तेरी महायता करेंगे। तेरा ऋगा (कर्ज) हम सबने आपस में बाट लिया है श्रीर व्यापार-धंधे के लिये हम तुभे, फिर धन ढेंगे। एक बार तू फिर चत्त। अगर तुमे न रुचे तो तूफिर चत्ना जाना। ऐसा करने से तेरे श्रमण-धर्म मे वाधा नहीं श्राती। '' यह सब सुनकर श्रपने भेमियों के स्नेह-सम्बन्ध में वंबा हुया निर्देल मन का मनुष्य घर की श्रोर दोंडने लगता है। तब तो उसके सम्बन्धी भी एक वार हाथ में थाने पर उसको चारो श्रोर से भोग-विलास में जकड कर घडी भर उसको नहीं छोडते।

इसके सिवाय, दूसरे ध्रनेक प्रलोभन हैं। किसी पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले उत्तम साधुको देखकर राजा, ध्रमात्य तथा ब्राह्मण्चित्रय उसे घर कर उसे ध्राटर-पूर्वक श्रपने यहां निर्मित्रत करते हैं। वे कहते हैं; "हे महिंप ! हमारे ये रथ-वाहन, स्त्री, श्रतंकार, शर्या ध्रादि सब पदार्थ ध्राप ही के है। श्राप कृप्य करके उनको स्वीकार करें, जिससे हमारा कल्याण हो। यहां ध्राने से ध्रापके त्रत का भग नहीं होता ध्रीर इन पदार्थों को स्वीकार करने में ध्रापके त्रत का भग नहीं लगता क्योंकि ध्रापने तो बढ़ी तपश्चर्या की है। यह यब सुनकर मिद्युजीवन तथा तपश्चर्या से उबे हुए निर्वल मन के भिद्य, चढ़ाये पर चढते हुए बढ़े बैल की भांति ध्रध-बीच में ही देंट जाते हैं धार काम भोगो से लुभाकर संसार में फिर पड जाते हैं।

(३)

कितने ही मिनुयों से पहिलों से ही श्रारमविश्वास की कमी होती है। स्त्रियों से तथा गरम (प्रापुक) पानी पीने के कठोर नियमों से वे कब हार जार्नेने इसका उनको श्रास्मविश्वास नहीं होता। घे पित्ते से ही ऐसा मौका श्रा पड़ने पर जीवन निर्वाह में किटनाई न हो इसके लिये वैद्यक, ज्योतिप श्राडि श्राजीविका के साधन लगा रखते हैं। ऐसे मनुष्यों से कुछ होने का नहीं क्योंकि विद्य श्रावें उस समय उनका सामना करने के बहले, वे पिटकों से लगा रखे हुए साधनों का शाश्रय जे बठते हैं। मुमुनु को तो प्राण्य हथेली में लेकर निरांक होकर श्रचल रहते हुए श्रापने मार्ग पर श्राने बढ़ना चाहिये। [१-७]

भिष्ठु को विभिन्न ग्राचार-विचार के परतीर्विक-परवानियों के गार्जुषों का भी सामना करना पडता है। ऐसे समय ग्रपने मार्ग में इड निश्रय से रहित भिष्ठु घयरा जाता है ग्रॉन शिन बन जाता है।

परतीर्थिक द्वेप के कारण उसको नीचा दिखाने के लिये उसके श्राचार-विचार पर चाहे जैसे श्रानेप करते हैं । ऐसे समय बुद्धिमान् भिन्न घवराये विना, चित्त को शांत रखकर श्रनेक गुर्गोंसे सम्पन्न युक्ति संगत वाणी में उसका प्रतिवाट करे । श्रनेक परतीर्थिक जैन भिन्नश्रो पर श्रादेप करते हैं कि, " तुम श्रपने संघ के किसी भिन्नु के वीमार पडने पर उसके लिये भिन्ना लाकर खिलाते हो, इस प्रकार तुम एक दूसरे में श्रासक्ति रखते हो तथा तुम पराधीन हो। '' ऐसे समय वह उत्तर दे कि, "तुम तो उससे भी बुरा करते हो। ऐसे समय तुम तो गृहस्थियो के पाम से बीमार के लिये ही भोजन तैयार कराके मॅगवाते हो श्रीर उनके वर्तनों में खाते-खिलाते हो । इस प्रकार श्रपने लिये खास तैयार किया हुग्रा निपिद्ध भोजन करना श्रच्छा या श्रपने साथी द्वारा गृहस्थ से बचा-खुचा मॉग कर लाया हुन्ना निर्दीप मोजन करना श्रच्छा ? " यो उनको कगरा जवाब मिल जाता है, श्रीर वे श्रागे बोल नहीं पाते ! तब वे गाली गिलीज करने लगते हैं। पर बुद्धिमान भिन्नु शान्त रहते हुए, सामने का वाटी उग्र न हो उठे इस प्रकार चो।य उत्तर दे। [ =-१६ ]

(8)

दूसरे अनेक परनिर्धिक ऐसे आरंप करते हैं-' बीज धान्य खाने में तथा उडा पानी पीने में तुमको क्या वाधा है जो तुमने इनको त्याग दिया है १ विदेह के राजा निभ तथा रामगुप्त आदि बीज-धान्यादि पदार्थ खाने पर भी सिद्धि को प्राप्त हुए । बाहुक तथा नारायण ऋषि ठंडा पानी पीने थे । श्रीर श्रसित, देवित, द्वैपायन तथा पाराशर आदि तो ठंडा पानी, बीज-धान्य के सिवाय शाक-भाजी का भी उपयोग काते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हुए । तब तुम इन सब पदार्थों का त्याग काके किय लिये दुःख उठाते हो १ १ [ १-१ ] कुछ ऐसे श्रारेप करते है— 'सुख भी क्या कभी दुःख देने वाले साधनों से प्राप्त होता होगा ? तब तुम श्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति के लिये ऐसे दु ख देने वाले कटोर साधनो का श्राचरण क्यो करते हो ? यह तो तुग्हारा बिलकुल उद्दा ही मार्थ है !" [६-७]

ऐसे ही दूसरे कहते है—"स्त्रिधों के माथ काम-भोग सेदन करने में क्या दोप है जो तुम उसका त्याग करते हो ? उसमें तुमको कोई पीडा नहीं होनी श्रीर न कोई पाप ही लगता है, प्रश्रुत दोनो को शांति होनी है।" [=-१२]

परन्तु महाकामी नास्तिकपुरुषों के ऐसे शब्द मुनकर वुद्धिमान् भिन्न टाबाडों हो हो र श्रपने साधनमार्ग के विषय में श्रश्रद्धालु न बने। जगत में विविध मान्यता और श्राचार वाले पुरुष श्रपने को श्रमण कहाने फिरते हैं। उनके ऐसे लुभानेवाले या श्राकेष करने वाले शब्द सुनकर भिन्न ध्वरा न उठे। वर्नमान मुख में ही हुचे हुए वे मूर्ग मनुष्य नहीं जानते कि श्रायुग्य और जवानी तो क्राभंगर है। श्रन्त समय में ऐसे मनुष्य जरूर पद्धताते हैं। इस लिये बुद्धिमान् मनुष्य तो, समय है नव तक श्रवल पुरुपार्थ से दुग्तर काम-भोगों में से निकल कर, सन्त पुरुषों के बताए हुए मार्ग के श्रनुसार संसार-श्वाह से मुक्त होने का श्रयत्व करें। जो काम-भोग नया पुजन-स्त्वार की इच्छा का त्याग कर सके है, वे ही इस मोज-मार्ग में स्थित रह सके है, यह याद रहे। [ १३-१७ ]

े ऐसे श्रानेक श्रान्तर-बाह्य विवन श्रीर प्रलोभन सुसुन्त के मार्थ में श्राते हैं। सब को प्रथम से ही सनक लेने वाले भिन्न, उनके श्राचानक श्रा पड़ने पर भी नहीं धवराता। श्रानेक कट्ये किन्नु इन विक्ते के न श्राने तक को श्रपने को सहासुर सानते रहते हैं, पर बाद में की प्रथम विघ्न के प्रांते ही फियल पडते है, जैसे कृष्ण को न देखा था तम तक शिशुपाल प्रपत्ती बीरता का गर्न करता रहा । परन्तु जो इन बिन्तोंको पहिले से ही जान का मौका भी पडने पर प्राणान्त तक उनका सामना करते है, वे ही पराक्रमी नामिकोंके समान इस संसाररूपी दुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं । [१=]

—ऐमा श्रीमुधर्मास्त्रामी ने कहा।



## चौथा अध्ययन —(•)—

## स्त्री-प्रसंग

#### श्री सुधमस्वामी कहने लगे—

माता-पिता ग्रादि कुटुम्बियो तथा काम भोगों का स्थाग करके, श्रात्म-कल्याण के लिये तत्पर होकर निर्जन स्थान में रहने का संकल्प करनेवाले भिच्च को, भिचा तथा उपदेश ग्राटि के समय ग्रनेक श्रन्त्री घुरी स्त्रियो से प्रतंग होता है। उस समय प्रमाट से ग्रथवा ग्रपने में रही हुई वासना के कारण ऐसे प्रसंग बढाने वाले भिच्च का जल्डी ही श्रध-पतन होता है।

कारण यह कि श्रनेक दुश्चरित्र खियों ऐसे समय जवान मुन्दर भिद्य को लुभाने के श्रनेक प्रयत्न करती है। किसी वहाने से ये उसके विलक्कल पास श्राकर वैठती हैं श्रीर श्रपने सुन्दर वसा तथा श्रंग-प्रत्यंग की श्रोर उसका ध्यान श्राकित करने का प्रयत्न करती हैं। [१-३] वे सुन्दर वस्तालकार से मुसजित होकर, उसके पास श्राकर कहती हैं, हे भिद्य ! में संमार से विरक्त हो गई हूं, इस लिये मुभे धर्मीपदेश दो। [२१] उसके वहई (मुतार) रव के पित्ये को ज्यों धीरे २ गोल बनाता है, वैसे ही वे स्त्रियां मालुम न हो सके इस प्रकार लुभाती जाती है। फिर तो वह जाल में फर्मी हुई हरिनी की तरह चाहे जितना प्रयत्न करे पर उसमें से छूट नहीं सकता।

[\*] परिणाम में श्राग के पास रग्या हुग्रा लाए का घडा ज्यों पिघलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह विद्वान भिछ उनके महवास से श्रपने समाधि योग से अष्ट हो कर चारा को श्राप्त होता है। [११-२६]

विपमिश्रित दूध पीने वाजे के समान श्रन्त में वह भिद्य बहुत पड़ताता है। इसलिये, प्रथम से ही भिद्य खियों के प्रसेग का स्थाग करें। कोई खी, भले ही वह पुत्री हो, पुत्र-वधू हो, प्रोढ़ा हो शा छोटी कुमारी हो तो भी वह उसका संसर्ग न करें। किसी कारणवश उनके निकट अपेग में न श्राना पड़े इस लिये उनके कमरों में या घर में श्रकेला न जावे। [१०-१२] कारण कि स्त्री-सेग किये हुए श्रीर स्त्री चरित्र के श्रनुभवी मुद्धिमान् पुरुप तक खियों से संसर्ग रापने के कारण थोड़े ही समय में श्रष्ट होकर दुराचारियों की श्रेणि के बन जाने है। [१२-२०]

फिर तो हाथ पैर काटो चमडी-मांग उतार डालो, जीतेर्जा श्रानि में सेको, शरीर को छेट-छेट कर उपर तेजाव छिडको, नाक-कान काट डालो, गरटन उटा टो पर ये उनका साथ नहीं छोड सकते। ये पर-छी संग करनेवाले को होने वाले टचड को सुनने पर भी, तथा काम-शास्त्रों में कुटिल स्त्रियों के हावभाव श्रीर मायाचार जानने पर भी श्रीर श्रव नहीं करेंगे, ऐसे मंकल्प करते हुए भी इस नीच कमें को करते हैं। [२१-२४]

ऐसा भिन्न वाहर तो सटाचार श्रोर भोन्न मार्ग की वार्ते दूने जोर से किया करता है क्योंकि दुराचारी का जोर जवान में ही होता है। पर तु उसका सच्चा स्वरूप शन्त से प्रकट हुए विना नहीं रहता। उस समय वह सच्ची वात स्वीकार करने के बक्ले, श्रपनी निर्ंपिता की डींगे हांकता हैं श्रोर 'ऐसा नीच कमें में कहां ?' ऐसा कहकर, ग्लानि प्रकट करते हैं। किसी समय खुले-श्राम पकडे जाने पर तो वह कहता है कि, "में तो कोई पाप न े करता था। वह तो मात्र मेरी गोद में लेट गई थी!'' इस प्रकार यह मूर्फ मनुष्य श्रपने मान की रचा के लिये मूठ बोलकर दूना पाप करता है। इसलिये, पहिले से ही खियों के निकट प्रभंग में न श्रावे, यही बुद्धिमान् का प्रथम लच्चण है। [१७-१६, २६-२६]

#### (?)

एक वार ऐसे प्रसंग में श्राकर किसी खी के प्रेम में फंसने के बाद उन भोगेच्यु भिच्नको की क्या दशा होती है, उसके उदाहरण के लिये में भिच्न के गृहर्ससार का वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनो । यह कोई कल्पित नहीं है पर स्त्रियों में फंसे हुए श्रानेक भिच्नश्रों ने वास्तव में किया हुआ है।

जय तक भिन्नु श्रपनं वश में नहीं हो जाता, तय तक तो छी उसके प्रति म्नेह प्रकट काती हुई कहती है कि, "है भिन्नु, में तुम्हारी प्रियतमा होने पर भी यदि श्राप मेरे मंमारी होने के कारण सुक्त से सहवाम न कर सकते हो तो में श्रपने बाल उम्बाद कर सा बी होने के लिये तैयार हूं। पर सुक्ते छोडकर कहीं चले न जाना।" पर बाद में जब भिन्न विलक्ष्त वश में हो जाता है तो वह स्त्री उसको तिरस्कार करने लगती है श्रीर श्रपने श्रम्के घुरे सम काम उससे कराने लगती है। उसे भिन्ना का श्रम्न नहीं श्राता नो वह शाक श्रीर उसको बनाने के लिये तपेली श्रीर लक्डी-कंडे की च्यवस्था करने के लिये भिन्न को कहती है। श्रपने भूठे वर्तन भी उससे साफ करवाती है श्रीर पैर दववाती है। उसके लिये गंध श्रादि पदार्थ, श्रन्नवस्र तथा (केश-लुचन न बन सकने के कारण) नाई की भी ज्यवस्था उसी को करनी पड़ती है। रि१-६ ]

यह तो साम्बी वनी हुई स्त्री के गृह-संसार की बात हुई । पर यदि वह भिन्नु गृहस्थी स्त्री के माथ ही बंध जाता है तो फिर उसको उन स्त्री के लिये लाने की चीडो का पार नहीं रहता। सुबह ही दाँत साफ करने के लिये मजन, रनान के लिये लोध चूर्ण या श्रांवले, मुँह में रगडने के लिये तैल, होठ पर लगाने का नंदीचूर्ध, वेखी में पहिनने के लिये लोधकुसुम, नाक के बाल उखाडने के लिये चिमटी, बाल काढने के लिये कंघी, वेशी बाधने को ऊन की ढोरी, तिलक निकालने की सलाई ककू श्रीर काजल, इसके उपरान्त पहिनने के वस्त्र श्रीर श्राभूपण; सिवाय इसके खाने पीने की वस्तुएँ श्रीर उनके साधनोक्ती व्यवस्था; घडा तपेर्ला शाक-भाजी, श्रनाज, सुपडा, मूसला न्नाडि, न्नीर सबके बाट पान-सुपारी । इसके बाट छतरी, मौजे, स्ई डोरा, कपडे घोने का सोटा तथा कपडो का रंग फीका पडने पर उनको रंगने की व्यवस्था भी करनी होती है । सगीत के लिये विगा श्रादि वाजी श्रीर वर्षा काल में घर, अनाज, नई रस्सी का खाट श्रीर कीचड में पैर खराव न हो इससे लिये पहिनने का खडाऊ ग्रादि भी चाहिये ही ! [७-१४]

ऐसा करते करते यदि वह गिर्भणी हो गई तो उसकी मागो का पार नहीं रहता है। उनको भी उसे नाक में दम श्राने तक पूरी करनी होती हैं। दम्पती-जीवन के फलरूप में पुत्र उत्पन्न हो तव तो उस भिन्न श्रीर लहु उंट में कुछ श्रन्तर नहीं रहना। उसकी स्त्री बारबार उसका तिरस्कार करके बच्चे को बहलाने को कहनी हैं तथा श्रमेक बार कोधित होकर उसे फेंक देने का कह देती हैं। रात को भी उसे नींद में उठकर पुत्र को लोरी गाकर सुलाना पड़ता है, श्रीर शरम श्रामे पर भी स्त्री को ख़ुश करने के लिये, उसके कपड़े धोंने पड़ते हैं। [११-१७]

इस प्रकार भीग के लिये खियो के वश में हुए अनेक भिच्च श्रों ने किया है। इसलिये, बुद्धिमान् पुरुप खियो की प्रारम्भ की लुभाने वाली विनंतियों पर ध्यान टेकर उसका परिचय और सहवास न बढावे। खियो के साथ के कामभीग हिंसा-परिग्रहाटि सब महापापों के कारण हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्यो ने कहा है। ये भीग नामरूप है और कल्याण से विमुख करने वाजे हैं। इसलिये, निर्मल चित्तवाला बुद्धिमान् भिच्च श्रात्मा के मिवाय सब पर पटार्थों की इच्छा का त्याग करके, मन, वचन, और कायासे सब परिपह महन करते करते, मोन प्राप्त होने तक, बीर भगवान् के बताए हुए मार्ग का श्रमुमण करें। [१८ २२]

- ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



#### पांचवां अध्ययन

**--**(°)--

#### पाप का फल

श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा---

मैंने एक वार महिंप केवली महावीर से पूछा था-' हे मुनि ! श्रज्ञानियों की नरकमें कैसी दृशा होती है ? वहा किस प्रकार के हुं से होते हैं ? इनको भें नहीं जानता, इसिलये श्राप मुके विद्येगा।" [१]

इस पर, तींब्रबुद्धि काश्यप (महावीर) ने उत्तर दिया- "सुन, पापकर्मी दीन वनकर केसे श्रपार दुख भोगते हैं में कहता हूं। श्रपने जीव के लिये पाप-कर्म करनेवाले मंदबुद्धि निर्मय लोग, श्रपने सुख के कारण प्राणियों की खुले-श्राम हिंसा करनेवाजे, उनको श्रनेक प्रकार से त्रास देनेवाले, चोरी करनेवाले, जरा भी संयमधर्भ नहीं रखनेवाले श्रोर ध्रष्टतापूर्वक निरन्तर प्राणी-वध करते रहनेवाले-ऐसे ऐसे पाप-कर्मी श्रज्ञानी लोग नरकगामी वनते हैं। [२-१]

"नारिकयों को दुंग्पटगड देने वाले देव, 'मारो, काटो, चीरो, जलाओं 'ऐसी गर्जना करते रहते हैं। वेचारे नरक्गामी यह सुनकर भय से हिंके-विके वनकर कहीं भागना चाहते हैं, पर उनको रास्ता ही नहीं मिल पाता। इस पर वेबस होकर वे दुःख ताप से दुःखी हो चीरकार करते हुए वहीं लम्बे समय तक जलते रहते हैं। [६-७]

हे वरस, श्रसहा दु ख कारक ऐसी नरक की वैतरणी नदी के विषय में तूने सुना है ? शस्त्रों की धार के समान तेज पानी की इम नदी को पार करने के लिये इन नरकगामियों को वहां के परमाधामी देव भाले श्रीर तीर घुसेड घुसेड कर धकेलते हैं, यदि किई बीच में श्राराम के लिये रकते हैं तो वे फिर उनको शूल या त्रिशूल चुभाने लगते हैं। [ =- ह ]

" इस नदी के समान वहां श्रनेक दुःख के मागर स्थान भरे पड़े है । दुर्शन्ध, गरमी, श्रक्षि, श्रंधकार श्रीर श्रनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों की मार – ऐसे दुःख पहुंचाने के साधनों से भर-पूर उन म्थानों में जीवों को दुःख दिया जाता है। वहां सटा श्रति दुःस फी ऐसी चीत्कार होती रहती हैं, मानो किसी नगर का वध (करतेथाम) हो रहा हो । परमाधामी देव पापियोंको उनके पापोकी याट टिला-दिला कर मारते रहते रहते हैं। उन वेचारे जीवो को ये हुस ग्राँर मार-काट श्रकेले ही स्वयं सहन करना पडती हैं, वहां उन्हें काई बचा भी तो नहीं सकता। श्रनेक पापों के करने वाले इन श्रनायों को, श्रपनी सब इष्ट श्रीर धिय वस्तुश्रो से श्रलग होकर, ऐसे श्रत्यन्त हुर्गंघ पूर्ण भीड-भड़के से कचाकच, मास-पीप से भरे हुए उन पृणित श्रमहा ऐसे नरक स्थानों में बहुत समय विताना पहता है। पूर्व भव के देश हो इस प्रमार वे नरक के देव क्रोध करके उन जीवीं के शरीर पर शस्त्रास्त्रों के वार पर वार मारते हैं । हे श्रायुप्भान् । ऐसा विकराल त्रास स्थान यह नरक है। पूर्व में जैत्मा किया हो, वसा ती परकोर से साथ श्राता है। पापियों के पब्ने तो ऐसे नरक में यदना ही होता है।

" हे म्रायुप्मान् । बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा जानकर समस्त विश्व में किसी की हिंसा न करे, संसार के वर्शाभूत न हो कर, सर्व प्रकार से परिप्रह बुद्धिका त्याग कर के, सच्चे सिद्धान्त की शरण जेकर परम बोध को प्राप्त हो । पशु, प्रची, देव, मनुष्य-ये सब कर्भ-फल के चक्र के श्रनुसार हैं, ऐसा जानकर, मितमान् मनुष्य मरने तक संयमधर्म पालने का ध्यान रखे।"

—ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहा।



#### छठा अध्ययन

#### -(°)-

## भगवान महावीर

भगवान् महावीर स्वामी के विषय में दिशोप जानने का श्रव-सर देखकर जम्बृस्थामी ने पृक्षा—

हे भगवन्! श्रसंख्य जीको का हित काने वाले धर्भ के उपदेशक महावीर स्वामी कीन श्रे—केसे थे, यह जानने की इच्छा मेरे समान ही दूसरों को भी है। इस जिये, श्रापने जैमा सुना हो श्रीर जाना हो, वह हम सबको कह सुनाइये। श्री सुधर्माम्वामी कहने लगे—

वे महापुरुप सर्वेडर्शी थे, केवलज्ञानी थे, दोप मात्र से रहित थे, धृतिमान् तथा स्थिर चित्त के थे। वे समस्त प्रन्थियों को पार कर गये हैं श्रतगुव श्रव उनको फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा। घरवार का स्थाग करने वाले सन्यासी श्रोर सूर्य के समान श्रनुत्तम तप करने वाले तपर्स्वी थे। [१ ६]

वे प्रज्ञान में श्रज्य सागर के समान थे, श्रगाधता श्रीर स्वन्द्र-तामें महायागर के समान थे, तेज में देवाधिपति इन्द्र के समान श्रीर सहन करने में पृथ्वी के समान थे। वे श्रनुभर्ता थे, कुशल थे, तीव बुद्धिमान् थे, कोध, मान, माया, श्रीर लॉभ श्रादि रोपों के



रहित थे, मुक्त थे, परिपूर्ण पराफर्मी थे, पर्वतोंमें उत्तम सुदर्शन (मेरू) के समान श्रोर धानन्त्र के स्थल देवभूमि के समान श्रानेक गुणों से समान थे। [ ७-१४ ]

लम्बाई वाले पर्वतों में निषध के समान, घेर वाले पर्वतोंमें रुचक के समान, ये दोनों पर्वत जम्बुद्वीप के पार माने जाते हैं ] वृज्ञों में सुर्ग देवों के कीटास्थान शालमिल दृत के समान, वनो में नन्दनवन के समान, शब्दों में भैघगर्जना के समान, तांरी में चन्द्रमा के समान, सुगन्वी पदार्थों में चन्दन के समान, सागरों मे म्वयंभूरमण महासागर के समान, नागो में धरशेन्द्र के समान, रहों में ईख (गई) के रम के समान, हाथियों में ऐरावत के समान, पशुग्री के समान, निदयो में गंगा श्रीर पितयों में गरुड के समान, योद्धाश्री में कृप्ण के समान, पुष्यों से कमल के समान, इत्रियों में दंतत्रक (महाभास्त के सभापर्व में वर्णित इत्रिय ) के समान, दानों मे श्रभ-यटान श्रीर सस्य वचनों में दूसरे को पीडा न पहुंचाने वाले वचन के समान, तपो में प्रह्मचर्थ के समान, श्रधिक जीवित रहनेवालों में लव-सत्तम (देव जो सात लव श्रधिक जीवें तो मोच की प्राप्त हो ) के सभाग्रीमें सुधभे-कल्प स्वर्ग के राफ्रेन्ट् की सभा के तथा सब धर्मीमे निर्वाण के समान वे ज्ञातपुत्र महामुनि महावीर सम मुनियो तथा मनुष्यों में ज्ञान, शील, श्रीर तप में सर्वोत्तम थे। [१४, १८-२४]

इस लोक तथा परलोक के सब काम-भोगो का ध्याग करके, इ को का नाश करने के हेतु से इन्होंने श्रति कठोर तपस्या की थी, श्रीर स्त्री-भोग, रात्रीभोजन तथा समस्त भोग-पटार्थी का सटा के लिये त्याग किया था। पश्चात् सर्वोत्तम शुक्त-ध्यान प्राप्त करके ये महामुनि सिद्धि को प्राप्त हुए। अपने समय में प्रचलित क्रियावादी, श्रक्तियावादी, वैनियक, श्रोर श्रज्ञानवादियों के सब विरोधी वाटों को जानते हुए भी उन्होंने जीवन-पर्यंत संयम धर्भ का पालन किया। इसके सिवाय, सब पदार्थों का स्वरूप जानकर, लोगों के कल्याण में हितकारी धर्म को वीपक की भाति प्रकट किया। तेजस्वी श्राग के समान वह धर्म सब कर्मी को नष्ट करने वाला है। [१४-१७-१६-२८]

शुद्ध युक्तियों सें संस्थापित उस धर्म को तुम भी प्रमाटरहित होकर श्रद्धापूर्वक श्रनुसरण करों । उस धर्म को बरावर समभकर श्रद्धापूर्वक चलने वाले पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देवों के श्रिधिपति इन्द्र के समान उत्तम पट प्राप्त करते हैं । [२४]



### मातवा अध्ययन —(॰)—

# अधर्मियों का वर्णन

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

कितने ही मनुष्य गृहसंसार का ध्याग करके सन्यासी यन जाने पर श्राग जलाने रहते हें श्रीर मानते हैं कि उससे (यज्ञादि या धूनी तापने से) मोत मिलेगा। परन्तु इस प्रकार तो वे श्रज्ञानवरा भयंकर हिंसा ही करते हैं। उन्हें भान नहीं है कि श्रेडन, जरायुन, स्वेदन श्रीर रसज श्रादि यस (जंगम) जीवों के समान पृंथ्वी, जल, श्रिम, वायु श्रीर तृगा, वृत्त श्रादि भी जीव है। श्राग सुलगाने से श्रिम, पृथ्वी तथा श्रास-पास के श्रनेक उड़ते हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं। लकडी-कंडो में रहने वाले जीव भी श्राग सुलगाने में मर ही जाते हैं। इस प्रकार, वे मूद मनुष्य श्रपने सुख के लिये श्रनेक जीवों का नाश करके, पापकम बांयकर, 'मुक्त होने के अदले संसार को ही प्राप्त होते हैं श्रीर श्रनेक योनियों में स्थावर या श्रस रूप में जन्म जेकर श्रपने पाप-कर्मों का फल भोगते हुए, ( स्वयं ने जिस प्रकार श्रन्य जीवों का नाश किया उसी के समान या श्रन्य प्रकार से ) विनाश को प्राप्त होते हैं [ १-६ ]

श्रीर भी उन लोगों की मूढ़ता को क्या कहा जाय? सुबह-शाम श्राग सुलगाने या धूनी तापने से यदि मोत्त मिलता हो तो लोहार श्राटि तो पूरे मिन्ह ही कहे जावें ! [१ = ] कितने ही मूढ तो ऐसा तक कहते हैं कि,-"नमक का त्याग करने से मोत्त मिलता है। वे नमक तो छोड़ देते हैं, पर मिदरा, मांम श्रीर लहसुन तो उड़ाया ही करते हैं! जिनकी बुद्धि इस प्रकार सर्वथा मंद हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य श्रपने लिये मोत्त से उन्टी गित को तैयार करते हैं। [ १२-१२]

श्रागे, कितने ही ऐसा भी मानते है कि ठंडे पानी से (सुवहराम नहाने-धोने से) मोच मिलता है। सुवह-शाम पानी में नहाते रहने से ही यदि मोच प्राप्त होता हो तो पानी में रहने वाले मच्छी श्रादि जीव तो तुरन्त ही मोच को प्राप्त हों। पानी से पाप-कर्म धुल जाते हों तो माथ में पुण्य-कर्म भी धुल जावेंगे न ? इन लोगों ने इस प्रकार के सिद्धान्त विना विचार कर बना लिये हैं। इनके श्राधार पर सिद्धि तो प्राप्त होगी ही नहीं पर इससे उल्टे वे श्रज्ञानी श्रनेक प्रकार से श्रप्ति, जल, श्राष्टि जीवों की हिंसा करके मंसार को ही प्राप्त होंगे। श्रपने सुख के लिये दूसरों की हिंसा करने वाला कैसे सुखी होगा ? इसलिये, बुद्धिमान मनुष्य श्रम स्थावर प्राणियों की हिंसा से सर्थ प्रकार से दूर रहे श्रीर दूनरे पापकर्मों से भी श्रपनी श्रासमा की रहा करे क्यों कि किसी पाप को भी करने वाले को श्रन्त में रोना श्रीर भींकना पड़ता है। [१४-२०]

यह तो विधर्मियों की यात हुई । परन्तु सन्दर्भ रूपी मार्थ को यात हुए श्रनेक जैन भिष्ठश्रों में से भी कोई, किसी बाहरी श्राचार का पालन करके दूसरी श्रोर श्रानाचार का सेवन करते हैं। ये भी श्रथमी ही हैं। उदाहरण के लिये, श्रनेक भिष्ठक कंट, बीज श्रादि सजीव श्राहार का प्याग कर देते हैं श्रीर निजीव तथा दूसरे ने श्रपने

लिये ही तैयार किया हुआ निर्दोप श्रज्ज-पानी सेने का पालते हैं परन्तु बाट में वे ऐसी निर्शेष भिन्ना तक का संग्रह करते हैं, ग्रथवा जहाँ स्वादु भिन्ना मिलती हो, ऐसे घर की श्रीर उत्साह से दींडते हैं, श्रथवा पेट-पूजा की लालसा से धर्मोपदेश देते हैं, श्रथवा श्रम्न के लिये श्रपनी या दूसरो की प्रशंसा करते हैं, श्रथवा दसरों की ख़शामद करते हैं । धान के लोलुप सुग्नर के समान श्रन्न लोलुप वे भिद्ध श्रल्प समय में ही श्राचार भ्रष्ट कराील श्रीर खाली छिलकों के ससान निस्सार हो कर विनाश को प्राप्त होते हैं। सच्चा भिन्नु तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर भित्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करे, श्रीर श्रपनी तपश्चर्या के कारण मान त्रादर की श्राकाचा न रखे। मुनि का श्राहार तो संयम की रचा के लिये ही होता है श्रीर इसी प्रकार निर्जीय पानी का उपयोग भी जीवित रहने को ही। कारण यह कि कैसा ही निर्देग क्यों न हो, फिर भी पानी के उपयोग में कर्भबन्धन तो लगा ही हुन्ना है। तो भी, कितने ही जैन भिद्ध श्राचार के प्रमाण के श्रनुसार दूसरों का उपयोग में लिया हुन्ना, गरम किया हुन्ना, निर्जीव श्रीर निर्दोप (प्रासुक) पानी माग ला कर बाद में उसे शरीर तथा कपढों की सफाई के लिये नहाने-धोने में काम खेते हैं। ऐसे भिद्य सच्ची भिद्यता से बहुत दूर हैं। बुद्धिमान् भिद्ध तो श्रपने में से सब पाप दूर होकर संयम में पूर्णता प्राप्त हो इसके लिये ही शरीर धारण किये रहता है । उसने तो सब संगों श्रीर सब प्रकार के काम भोगों की श्रासक्ति की त्याग दिया होता है, वह तो सब जीवो को श्रभयदान देने वाला श्रीर निर्भल श्रन्त करणवाला होता है; वह तो श्रपनी पाप वृत्तियों से संग्राम में श्रागे लडनेवाले वीर की भांति युद्ध करता है श्रीर श्रपना पूर्ण पराक्रम दिखाता है। ऐसा करते हुए वह सब तरफ से (श्रांतर-बाहा शत्रुश्रो से ) पटिये के समान भले ही छिल जाय, या मृत्यु भी श्रा खडी हो, पर फिर भी एकबार कमों को विखेर देने पर, धुरी टूटी हुई गाड़ी के समान वह तो फिर संसार की श्रोर नहीं बढना। [२१-३०]

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



### आटवॉ अध्ययन —(७)—

# सची वीरता

अवृ स्वामी ने पूछा---

"हें भगवन्! बीरता तो दो प्रकार की कही जाती है। धर्भ-वीर की बीरता किस में है श्रीर उसका वर्णन कैसा किया गया है, श्राप उसे कहिये।" [3]

श्री मुधर्मास्वामी कहने लगे ---

"हें श्रायुक्तान्। तेरा कहना ठीक है। लोगों में इसके सायन्थ्र में दो मान्यता है। कुछ कभ को बीर्य (बीरता) कहते है, जब कुड़ सुबर्गा मुनि श्रकर्म को बीर्य कहते हैं। प्रमाट कभ है श्रीर श्रप्रमाट श्रकर्म है। जो प्रमृत्तियां प्रमाटयुक्त है यानि धर्म से विमुख हैं, वे सब कभ रूप हैं, श्रतएव स्थाज्य हैं। जो प्रवृतिया प्रमाट रहित हैं यानि धर्म के श्रनुसार है, वे श्रकर्म है, श्रतएव करने के योग्य हैं।

उदाहरण के लिये, प्राणियों के नाश के लिये शस्त्रिया सीराने में, कामभोगी के लिये माया प्रादि का ग्राचरण करने में या मंयमरहित ग्राँर वैरभाव से युक्त होकर, मन, वचन ग्रीर काया से इस लोक या परलोक के कमी को करने में-संजेप में जिनसे ग्रहित हो ऐसी रागद्वेप पूर्ण प्रवृत्तियो में—दिखाया हुन्ना वीर्थ न्नार्थात् पराक्रम, संसार को प्राप्त करानेवाले कर्म (बंधन) के कारण होने से स्याज्य है। [१-६]

श्रव, बुद्धिमान् मनुष्यों के श्रकर्भ वीर्थ को कहता हूं; उसे सुन । बुद्धिमान् मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य ज्यों ज्यो श्रधिक पाप करता जाता है, त्यों त्यों चित्त की श्रशुभता (श्रशुद्धि) बढती जाती है श्रीर मनुष्य श्रधिकाधिक बैरो में बंधाता हुश्रा श्रन्त में दुःखों को प्राप्त करता है । श्रीर स्वर्ग श्राटि स्थान भी नित्य नहीं हैं; कुटुम्बियों श्रीर मित्रों का सहवास भी श्रनिष्य है । इसिलिये, समभदार लोग समस्त मोह-ममध्व का त्याग करके सर्व शुभ धर्भयुक्त श्रीर श्रेष्ठ पुरुषों के बताये हुए मुक्ति के मार्ग को लेजाने वाले श्रार्य धर्भ की शरण क्षेकर, पाप-कर्भ का कांटा मृल से निकाल फेकने के लिये धर्भ के श्रनुसार प्रयल पुरुषार्थ करते है । कारण यह कि श्रपने कल्याण का जो उपाय मालुम हो, उसे बुद्धिमान् श्रपने जीवन में तुरन्त सीख सेते हैं । [ ६-११ ]

ऐसा बुद्धिमान् मनुष्य अपनी बुद्धि से या वृसरे के पास से धर्म का रहस्य समम कर उसमे पूर्णरूप से प्रयत्नशील होने के लिये, घरवार छोड़कर निकल पडता है। कछुणा असे अपने अंगों को शरीर में समेट खेता है, बेसे ही वह सब पापवृक्तियीं हाय-पर आदि कर्मेन्द्रियों और पांचों जानेन्द्रियों सहित मन और उसके दोषों को समेट खेता है, सब प्रकार के सुखों का खाग करता है; और कामनाओं से शांत होकर आसिक से रहित होकर मोजमार्थ में ही प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। वही वीरांव धर्मवीर का है। [18-9 = ]

सस्त्री-चीरता [ ४९

वह प्राणों की हिंमा नहीं करता; चोनी नहीं करता, विश्वासघात नहीं करता श्रमाय नहीं चोलता, धर्म का उन्नेचन मन-चचन से नहीं चाहता तथा जितेन्द्रिय होकर श्रामा की मय प्रकार से रहा करता हुशा विचाता है। यह हमावान् श्रोर निरानुर होकर सटा प्रयत्नशील रहता है, श्रोर स्वय प्रकार की पापवृत्तियों का खाग करके, यहनशीलता की परमधर्म मानकर ध्यान थोग की साधता हुशा मोह पर्यंत विचरता है। [१६-२६,२४-६]

इस प्रकार, ज्ञानी श्रोर श्रज्ञानी दोनो ही समान वीरता को दिखाते हुए भी, श्रप्रे ज्ञानी श्रोर सर्वथा श्रज्ञानी का चाहे जितना पराक्रम हो पर वह श्रशुद्ध है श्रोर कर्भ-चन्ध्रन का कारण है, परन्तु ज्ञान श्रीर बोध से सहित मनुष्य का पराक्रम शुद्ध है श्रीर उसे उपका कुछ फल भीगना नहीं पडता।

योग्य रीति से किया हुआ तप भी, यटि कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो शुद्ध नहीं होता। जिय तप को दूयरे नहीं जानते, वह सच्चा तप है। [२२-२८]

- ऐया श्री सुधमास्वामी ने कहा।



### नौवां अध्ययन

-(°) -

धर्म

#### जग्वृंस्वामी न पूछा-

" हे भगवन्! मितिमान् ब्राह्मण महावीर ने कैसा धम कहा है? श्राप उसकों कृपा करके हमें कहिये जिससे हम उसमे प्रयत्नशील धर्ने! "

#### श्री सुधर्माम्वामी ने कहा--

" जिनेश्वर ने जिस सीधे सच्चं मार्ग का उपंदश दिया है, उर्म में तुग्हें कह सुनाता हूं। तुम उसे सुनो। उस धर्म को जानने श्रोर पालने का श्रधिकार किसे है, वह में पहिले कहना हूं। जो मनुष्य श्रपने में विवेक प्रकट होने से संसार के पदार्थों श्रार भावों के प्रति वेराग्ययुक्त होगया है, श्रोर जो मनुष्य श्रामक्तिपूर्वक होनेवाली प्रवृत्तियों के हारा वंधनेवाले रागईप तथा पुष्ट होनेवाले कामो श्रोर उनके दुरारूपी फलो को जानता है, वही हम मार्ग का श्रधिकारी है। वह जानता है कि मनुष्य जिन पदार्थों के लिये विविध प्रवृतियों करता है, वे सब पदार्थ मृत्यु के बाद पुद्रिवयों के हाथ में चत्रे जाते हैं, श्रीर उसे तो मात्र श्रपने कर्मों को ही भुगनना गर जाता है। उस समय जिनके लिये उसने सब प्रान्तियां की श्रीर

वे सब – माता-पिता भाई पत्नी, पुत्र, श्रीर पुत्र-वधु—रक्षा करने नहीं श्राते । ऐसा समक्त कर वह ममता को छोड़ कर जिन भगवान् के परम मार्ग को स्त्रीकार करता है । मनुष्य के विवेक श्रीर वैराग्य की सच्ची परीचा तो इसी में है कि वह प्राप्त हुए कामभोगों के प्रति श्राक्षपित न हो । ऐसा विवेक श्रीर वैराग्य उत्पन्न होने के चाद वह श्रधिकारी मनुष्य धन-सम्पत्ति, पुत्र, क्रुटुग्वी, ममता श्रीर शोक का त्याग करके संमार से श्रलग (निरपेच्) होकर सन्यासी चने। [१-७, ३२]

बाद में, उस मुमुद्ध को तेज प्रज्ञावान्, पूर्णे तपस्वी, पराज्ञमी, प्रात्मज्ञान के इन्ह्युक, धृतिमान्, तथा जितेन्द्रिय मद्गुरु की शरण प्राप्त करना चाहिये क्योंकि ज्ञानप्रकाश प्राप्त करने के लिये गृहसंसार का त्याग करनेवाले उत्तम सापुरुप ही मुमुद्ध मनुष्यों की परम शरण हैं। वे सब बन्धनों से मुक्त होने के कारण जीवन की तथा विपयों की श्राकांचा श्रीर सब प्रकार की पाप प्रवृत्तियों से रहित होते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण खेकर वह निर्धन्थ महामुनि महावीर के बताण हुए मार्ग में पुरुपार्थ करे। [३२-३४]

पृथ्वी (जल) श्रिप्त, वायु, वनस्पति, श्रंडज, पोतज, जरायु, रसज स्वेदज श्रोर उद्भिज इस प्रकार जीवों के छु भेट हैं। उनको जानकर विद्वान् मनुष्य मन वचन श्रोर काया से उनकी हिंमा श्रीर श्रपने सुख के लिये उनके परिग्रह का त्याग करे। उसी प्रकार उसे भूठ, मेशुन श्रोर चोरी को भी महापाप समभक्तर छोड़ देना चाहिये। क्रोध, मान, माया लोभ श्रोर भी जगत् में कर्भ-वन्ध के कारण है, इनका भी खाग ऐपा जानकर करे। [=-99]

टिष्पणी-१ पहिले पांच प्रकार के स्थावर जीव ग्राँर पिछले छे ग्रस के मेट एक में, यों छे भेट। ग्रंडज-ग्रंडे में जन्म लेने वाले, पोतज-बच्चे के रूप में जन्म जेने वाले जैसे हाथी। जरायुज-खोल में लपटे हुए जन्म लेने वाले जैसे गाय। रम्बज-टही ग्राटि रस वाले पटार्थों में पैटा होने वाले जीव। म्वेटज-पसीने से पैटा होनेवाले जैसे जूं। उद्भिज्ज-माधारणतः इससे जमीन फोटकर पैटा होने वाले वृत्तादि (वनस्पति) का ग्रर्थ लिया जाता है पर कोई ग्राचार्य 'कुछ फोडकर निकलने वाले जीव' जैसे मेंडक ग्राटि का ग्रर्थ करते है।

टिच्यगी-२ सूत्रकृतांग में स्थान स्थान पर श्राता है कि "भगवान् ने पृथ्वी श्रादि जीवो के छ । प्रकार को कर्म-बंधन का निमित्त कहा है।" पुनरावृत्ति से वचने के लिये श्रनुवाद में इस स्थान पर इसको मंचिस कर निया है श्रथवा वहीं > छोड भी दिया है। फिर भी एक जगह इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। पृथ्वी प्राटि छ प्रकार के जीवों का कर्म-यन्धन का निमित्त होना, उनके प्रति किसी प्रकार का द्रोह श्रथवा हिंसा करना है, कोई भी पाप किमी प्राणी ही होता है। मतलब यह कि यों प्राणी पाप कर्म में निमित्तरूप होते हैं, इसी लिये जैन धर्म के ग्रहिंसा वत से ही सब पाप-कर्मों का त्याग समा जाता है। सब प्रकार के पाप-कर्मों का त्यारा किये बिना श्रहिंसा का पूर्ण रीति से पालन होना सम्भव नहीं है। श्रतगृव, श्रहिंसा ही एक मात्र धर्भ है। सूत्र में सर जगह ही सम्पूर्ण समाधि, मीतमार्थ अथवा धर्म के लिये श्रिटिया वो ही प्रमुखता की गई है।

वह रागिर के समस्त संस्कारां—यथा, यस्ता कर्स, विरेचन, वमन, ग्रंजन, गंध, माल्य, स्नान, धन-प्रज्ञालन, धोना-रंगना भ्राहि—को संयम का विगेधी जान कर त्याग है। ये परिग्रह ग्रांर काम-वासना के कारण हैं। उसी प्रकार, ज्ते, इतगी, खाट, पलग, चंवर ग्राहि भी त्याग है। ग्रांर निर्जीव तथा याफ किये हुए निर्होप पानी से भी ग्रंगों को न धोंवे। [१२-३, १८-१]

श्राहार में पूर्ण नंयम रसे। उसके लिये गृहम्थ ने तैयार किया हुथा, खरीटा हुथा, मांग कर लाया हुथा, जहाँ वह रहता हो वहाँ गृहस्थ से श्राया हो ऐसा श्रयवा हन प्रकारों से मिला हुथा भोजन स्वीकार न करें। माटक श्राहार का सर्वथा त्याग कर टे। जितने से जीवन रह सके उतना ही श्रयन-जल मांग लावे। ज्याटा धे श्रावे श्रीर फिर दूसरे को टेना पड़े ऐसा न करें। [१४-४, २३]

चारित्रवान् भिन्न किसी का सग न करे क्योंकि इसमें खतरे हुपे रहते हैं, इसलिये विद्वान इससे सचेत रहे। वह संसारियों के साथ भंत्रणा, उनके कामों की प्रशंसा, उनकी मामारिक समाम्याओं में सलाइ, उनके घर बैठकर या उनके वर्तन में खान-पान, उनके कपडे पहिनना, उनके घर में बैठकर उनके समाचार पूछना, उनकी श्रोर से यश-कीर्ति, प्रशंसा, वन्टन-पूजन की कामना, उनके घर में श्रकारण ही सो जाना, गाव के लडकों के खेल में शामिल होना, श्रीर मयदि। छोडकर इंसना-इन सब का त्याग कर दे क्योंकि इनमें से श्रनेक श्रनथों की परम्परा जन्म क्षेती है। [१६-८;२०-२,२८-१]

उसे ग्रनर्थकारक प्रवृत्तिया नहीं करनी चाहिये. जैसे जिग्रा खेलना न सीखे, कलह न करे, पहिले की की हुई कीडाग्रों को याद न करे, धर्म से निपिद्ध कोई बात न कहे; बोलने लगे तो लगातार बोलता ही न रहे, किसी का हृद्य दुःखी हो ऐसा वचन कहने की इच्छा तक न करे, दूमरे उने जावें ऐसा कुछ न कहे, उसे तो विचार करके ही बोलने की श्रादत डालनी चाहिये। उसे श्राधी सच्ची श्राधी मूठी (सत्यामत्य) भाषा को त्याग देना चाहिये श्रार दूमरों की गुप्त बात नहीं कहना चाहिये। किसी को 'ऐ' 'रे' श्रादि कहकर न पुकारे, 'यार' 'दोस्न' या गोत्रका नाम लेकर न पुकारे, ऐसे काम कभी न करे। [१७, २१, २१–७]

इस प्रकार निरर्थक प्रवृत्ति में पड़े विना, ग्रांर उसी प्रकार सुन्तर पटाथों की इच्छा रखे विना, प्रयत्नशील रहकर विना प्रमाट के विचरे ग्रांर ऐसा करने में जो भी दुःग्व ग्रावें, सहन करें। कोई मारे तो कोध न करें, गालियां टे तो नाराज न हो परन्तु प्रयन्न रहते हुए सब महन करके शांति धारण करें। [२०-१]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



### दसवां अध्ययन

--(°)---

#### समाधि

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे--

में जिस मोचमार्ग को तुर्ग्ह कह सुनाता हूं, उसका उपदेश मितमान महावीर ने धर्म का साचात्कार करने के बाद दिया है। वह मार्ग सीधा श्रीर श्रमोध है। उसे स्वी-कार करने वाला मिच्च चित्त की सारी चंचलता दूर करके, सब संकर्णों से रहित हो कर, किसी भी प्राणी के दुख का कारण बने बिना विचरे। एक बार सन्यास ले चुकने के बाद उसे दीन श्रीर खिन्न नहीं होना चाहिये। जो भोगों के सम्बन्ध में दीन वृत्ति के हैं, वे पाप-कर्भ करते रहते हैं। इसी कारण जिनेश्वरों ने चित्त की सर्वथा शुद्धि श्रीर एकाश्रता प्राप्त करने का उपदेश दिया है। इस लिये, मनुष्य जागृत रहे, एकाश्र रहे, विवेक-विचार से प्रीति करे श्रीर स्थिरचित्त वाला बने। [१-३, ६-७]

देखों तो, स्त्रियों में श्रासक्त हुए श्रनेक प्राणी श्रीर सन्त्र, दु.ख से पीडित होकर कितना परिताप उठाते हैं। स्त्रियों में विशेष प्रसंग रखने वाला श्रज्ञानी पापकर्भ के चक्र में फंसता है। वह स्वय जीव हिंसा करके पाप करता है, यही नहीं, बिक्क दूसरे के पास करवाता है। वह श्रज्ञानी भिन्न फिर हो धन सम्पत्ति का संचय करने लगता है ग्रोर कामना से उत्पन्न गड्ढे में फँसता जाता है, पापकर्भ इक्टा करता जाता है। इससे परिणाम में वह दुस्तर नरक को प्राप्त करता है। इस लिये बुद्धिमान भिन्न धर्म को श्रन्छी तरह समम कर, यब श्रोर से नि मंग होकर, कहीं भी श्रामक हुए विना विचरे श्रीर सब प्रकार की लालसा का स्थाग करके, सब जीवों के प्रति समभाव-पूर्ण दृष्ट रखकर किसी का प्रिय या श्रिप्य करने की इन्छा न रखे। [४-४, ७-१०]

वह निपिद्ध श्रज्ञ की कटापि इच्छा न करे श्रीर ऐसा करने वाले की संगति तक न करे। श्रपने श्रन्तर का विकास चाहने वाला वह भिच्च किसी वस्तु की श्राकाचा रखे विना तथा जरा भी खिन्न हुए बिना, बाह्य शरीर को जीर्थ-शीर्थ होने दं पर जीवन की इच्छा रखकर पापकर्भ न करे। वह मटा श्रपनी श्रसहाय दशा का विचार करता रहे, इसी भावना में उसकी मुक्ति है।

यह मुक्ति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है, पर मर्वोत्तम वस्तु है। किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। स्त्री संभोग से निवृत्त हुन्ना, श्रपरिप्रही, तथा छोटे-बड़े विपय श्रयत्य, चौर्य श्राटि पापे। से रक्षा करने वाला भिन्नु ही मोन्न के कारण समाधि को निःमंशय प्राप्त करता है। इसलिये, भिन्नु प्रीति श्रोर श्रप्रीति पर विजय प्राप्त करें, धाम, उंड, गरमी, दंश (कीडों का काटना) श्राटि शारिकि कर्धां से डरे विना, मन, वचन श्रोर काया को (पाप कमों से) सुरहित रस्त्र कर समाधि युक्त यने, श्रोर इस प्रकार निमलचित्त वाला होरर मौका श्राने पर श्रपना पालन किया हुन्या उत्तम धम दूसरा वो भलाभांति समभाना एणा विचरे। [११-५४]

संसार में नाना प्रकार की मान्यता को मानने पासे लोग विचाते हैं, उनमें से श्रानेक निष्प्रिय श्रारमा, फियावाट या श्रक्तियावाट की चर्चा करते हैं श्रीर मोस का भी उपटेश डेते हैं। परन्तु वे मोच के साधन धर्भ को नहीं जानने। वे तो मानो श्रजर-श्रमर ही हो इस प्रकार श्रज्ञान श्रीर मुद्दता पूर्वक पाप से जरा भी इरे बिना, क़ुटुम्बियों तथा धनाटि के मोह में बंधे रहते है श्रोर रातदिन दूसरो के शर्मर को कष्ट हो ऐसी प्रवृत्तिया श्रमयम से करते रहते हैं। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य तर सप्रधर्भ को समक्त कर, बन के प्राणी ज्यों सिंह से नूर रहते हैं, वैसे पाप से दूर रहे । कारण यह कि समन्त पाप की प्रवृत्तियों में हिसा श्रनिवार्य है। श्रीर हिंसा में बैर बढ़ाने वाले, महापाप के कारख पापकमी का निश्चय ही बंध होता है, ज़िनके परिए।म में मनुष्य की दुःख से मुक्ति नहीं होती। इस लिये, भिष्ठ जीवन या मरण की चिन्ता किये विना, किसी फल की इच्छा रक्ते विना तथा शरीर की ममता छोद कर, मतिमान घासएए (पवित्र ग्रांर ज्ञानी का ताल्पयं है) महावीर के बताए हुए मार्ग पर निष्कपटता से चलकर, इस पापचकरूप दुस्तर संसार को पार करने का प्रयत्न करे। [१६-२४]

-- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



## ग्यारहवाँ अध्ययन 🖰

<del>-(</del>°)--

# मोक्ष मार्ग

श्री जम्बू स्वामी ने पूछा---

हे महामुनि! सब दुन्कों से मुक्ति देने वाला, भगवान् महाबीर का बताया हुआ उत्तम मार्ग आप जैसा जानते हैं, हमें कह सुनाव।

٠Ŧ

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

काण्यप ऋषि (महावीर) का वताया हुआ वह महा विकट मार्ग भेने जैसा सुना है, वैसा ही क्रमण कह सुनाता हूं । उसके अनुसार चलकर अनेक मनुष्य, दुस्तर समुद्रों को ज्यों व्यापारी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार अपार संसार को पार कर गये हैं और भविष्य में भी करेंगे । [ 1-६

पृथ्वी, जल, श्रिप्त, वायु, वनस्पित श्रीर त्रस, जीवी के ये छे भेट हैं। ये श्रापस में एक दूसरे के प्रति हिंसा परिग्रह श्राटि के कारण कर्मवन्धन के निमित्त बनते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य श्रपना उदाहरण जेंकर सीचे कि मेरे समान श्रन्य प्राणी को भी दुःग्य नहीं सुहाता, इस लिये किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिये। ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह दिसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिसा का सिद्धान्त भी यहीं है, दुर्मा को शांति या निवार्ण कहने हैं। [2-42] परन्तु जब तक मनुष्यों में से सब प्रकार के दोप दूर नहीं होते, तब तक वे मन, वचन श्रीर काया से सम्पूर्ण श्रिहिंसा का पालन नहीं कर सकते। इस लिये, महाप्रज्ञ बुद्धिमान् मनुष्य जितेन्द्रिय होकर, विषय भोग से निवृत्त होवे श्रीर सयमादि में पराष्ट्रमी होकर विचरे। वह श्रित कोध, मान, माया श्रीर लोभ से दूर रहे। संशेप में, वह समस्त श्रव्हे कार्यों का पालन करे श्रीर पापकर्भ त्याग दे। वह तपाचरण में पराक्रमी बनकर निर्वाण को नज्ञों में चन्द्रमा के समान श्रष्ट मानकर उसे प्राप्त करने में पुरुपार्थ करे। सूर्व प्रार्णियों का श्राधार स्थान यह जगत् है, उसी प्रकार जो बुद्ध होगये हैं श्रीर होंगे, उनका श्राधारस्थान निर्वाण ही है। इसलिये, इन्द्रियों का दमन करके, उस निर्वाण को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील बने। [१२, ३३–६, २२]

was was the same of the same o

महाप्रज्ञावान् बुद्धिमान् भिच्नु जो कुछ भिच्ना मिले, उसी से श्रपना निर्वाह करे श्रीर निपिद्ध श्रन्न का त्याग करे। श्राणियों की हिंसा करके श्रथवा उसके ही लिये तैयार किया हुश्रा भोजन वह स्वीकार न करे। इस प्रकार मिश्रित श्रन्न श्रथवा जिसके विषय में शंका हो, ऐसा मिच्नान्न वह न ले। कोई हिंसा करता हो तो उसे किसी प्रकार मी श्रनुमति न दे। गांव श्रीर नगर में विचरते हुए श्रनेक ऐसे मींके श्रा जाते हैं। गावों में श्रनेक लोग टान देने के लियें, सावद्य-श्रगृहणीय भोजन तैयार कर लेते है, श्रव यदि भिच्च इसकी प्रशंसा करे तो ऐसे कार्थ को उत्तेजन मिलता है, श्रीर यदि इसका विरोध करे तो किसी के पेट पर लात पढ़नी है। इसलिये, कुछ भी किये विना, वह तो श्रपनी इन्द्रियों का टमन करता हुश्रा विचरे। [१३-२१]

इस प्रकार, जो भिन्नु श्रापनी श्रात्मा की (पाप प्रवृत्ति से ) रत्ना करने में नत्पर हो, सटा इन्ट्रिय निग्रही हो, संसार श्रूषण के प्रवाह को जिसने यथाशक्ति रोक दिया हो, सर्वथा पाप रहित हो वही शुद्ध परिपूर्ण श्रीर उत्तम धर्म का उपदेश दें सकता है। वही भिन्न संसार प्रवाह में फॅसे हुए श्रीर श्रपने कार्यों से दुःखी प्राणियों को जगत के निर्दिष्ट स्थान निर्वाणहीप को बता सकता है [२३-४]

इस को न जानने वाले श्रीर स्वय श्रज्ञानी होने पर भी श्रपते को ज्ञानी मानने वाले श्रीर लोगो को ऐसा प्रश्चट करने वाले मनुष्य समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। वे चाहे जैसा निष्ठि श्रुज्ञ स्वीकार कर लेते हैं श्रीर फिर ध्यान करते थेठते हैं। किन्तु इन सिध्यामित श्रनार्थ श्रमणों का ध्यान बुगला श्राटि की भांति विषय-प्राप्ति के लिये ही होना है, श्रनण्य वह पाप-पूर्ण श्रीर श्रधम होता है। ऐसे श्रनुभवहीन लाग समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। शृद्ध मार्ग का उद्घंचन करके, उन्मार्ग पर चलने वाले वे लोग दुग्व श्रीर विनाश को ही श्राप्त होते हैं। फूटी नाव भ वेट कर पार जाने के इच्छुक जन्म से श्रन्धे मनुष्य के समान वे श्रध बीच में ही संपार प्रवाह में पडकर नाश को श्राप्त होते हैं। [२१-२१]

परन्तु, काण्यप (महावीर) के उपदेश दिये हुए इस धर्म की शरण लेकर मितमान भिष्ठ संमार के महा ध्रवाह को पार कर जाता है। बहु तो श्रपनी श्रात्मा की रहा करता हुश्रा, छोटे-बड़े विहों के सामने मेरू के समान श्रकरिपन रहता हुश्रा, श्रीर मृत्यु की प्रतीता करता हुश्रा श्रानन्द से विचरता है। [३२,३७,३६]

-- ऐया श्री सुधर्मास्वामी ने करा।



#### बाहरचाँ अध्ययन —(०)—

# वादियों की चर्चा

श्री सुधर्मास्यामी कहने लगे —

हे श्रायुष्यमान् । श्रव में लोंगों में प्रचलित वादों के सम्बन्ध में कहता हूं, उसे मुन । इन सब के मुख्य चार भाग हो सकते हैं— (१) कियावाद (२) श्रक्तियावाद (३) विनयवाद, श्रीर (४) श्रज्ञातवाद । [१]

( श्रज्ञानवादी कहते हैं कि परलोक-स्वर्ग श्रीर नरक तथा श्रच्छे हरें कमों के फज श्राटि के विषय में हम कुछ नहीं जान सकते, उनका श्रस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता, श्रथवा नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता) ये श्रज्ञानवादी तर्क-वितर्क में कुशल होते हुए की श्रसम्बद्ध वार्ते कहते हैं। श्रपनी शकाश्रों का वे पार न पा सके हैं। वे स्वयं श्रज्ञानी होने के कारण श्रज्ञानी लोगों को यों ही सूठ-मूठ श्रमकाते रहते हैं। [ २ ]

(विनयनारी थ्राचार की अनेक तुच्छ थीर ग्रनावश्यक वार्तों को ही सर्वस्व मान कर उसी में लीन रहते हैं, इसके सिवाय वे कुछ विचार ही नहीं सकते) ऐसे ये सत्य को ग्रस्तर्य मानने वाले श्रीर साधु को श्रसाधु कहने वार्ते विनयवारी किसी के पूछने पर श्रपने सिद्धान्तों को सत्य बतलाने लगते हैं। [3]

( श्रक्रिय।वादी तो क्रिया या उसके फल में ही विश्वास नहीं करते र्थोर उनमें से कोई तो शात्मा को निष्क्रिय मानते हैं, कोई श्रात्मा को ही नहीं मानते । कुछ जगत् को मायारूप मानते हैं या ईश्वर, नियत, काल को प्राणी की क्रियाओं के लिये जिम्मेटार मानते हैं। प्राणी क्छ नहीं करता या नहीं कर सकता, ऐसा वे मानते हैं।) ये श्रक्रियावादी कर्भ ग्रांर उसके फल से डर कर कहते हैं कि किया टी नहीं है। श्रपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निश्चय न होने से वे कहते हैं कि यह तो हमें यो जान पडता है। पूछने पर वे निश्चित कुछ न वता कर कहते है कि यह तो टां पत्त की बात है, यह तो एक पत्त की बात है; पेसा कहा करते है। कर्भ में छः इन्टियां करनी है (हम नहीं करते) ऐया कहते हैं। वेव्रम श्रक्तियावादी बहुत कुछ ऐसा ही (परस्पर विरुद्ध) कहते हैं।। उनके मत से नो सार। जगत ही वन्ध्य ( नियत बात से नया कुछ नहीं होता ) श्रीर नियत ( जा कुछ होता है, उसका कुछ फल नहीं है) है। उनके मत से सूर्य का उदय या घरत नहीं होता, चन्द्रमा बदता या घटता नहीं, निरये। बहती नहीं श्रीर हवा चलती नहीं । श्रांग्री वाला श्रन्धा धीपक होते हुए भी कुछ नहीं देख सकता, उसी प्रकार ये विगडी वृद्धि के श्रक्रियावाटी किया होते हुए भी उसको देखने नहीं है। [४-≒]

श्रागे, ज्योतिष शास्त्र, स्दप्त शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, शतुन-श्राम्त्र उत्पात-शास्त्र, श्रोर श्रष्टांग निमित्त शास्त्र का श्रभ्याय उरमें श्रोतेक लोग भविष्य की क्रिया श्रोर उसके फल की जान ही लेते हैं भू यदि क्रिया श्रोर उसका फल न हो तो फिर ऐसा केंस ही समता है शे तों भी श्रिक्षियावादी तो ऐसा ही कहें ने कि सब शास्त्र पन्ने थोढे ही है शे ये तो स्त्रय शास्त्रों को जानते ही नहीं, फिर तो उन्हें कुठ कहने में कुछ बाधा नहीं श्राती। [4-10] किन्तु, जगत् का मन्य विचार करने वाले श्रमण श्रीर झाहाण ऐसे ही कहते हैं कि दुःग्य नो श्रपने किये से ही होता है, दूमरे के किये से नहीं। इसी प्रकार मीस मी ज्ञान श्रीर उसके श्रनुसार शाचरण से ही प्राप्त होता है। [११]

प्रजा को जो मनुष्य ऐसा हिनकर टपदेश देते है, वे ही इस जगत् के चहुरूप नायक है। उन्होंने इस संमार को भी शाश्वत कहा है, जिसमें राचस, देव, सुर, गान्धर्व से संकर प्राकाशगामी या पृथ्वी पर रहने वाले जीक्षो को प्रपने प्रपने कर्भ के प्रमुसार सुप्य-दुप्त भोगते हुए जन्म-मरण प्राप्त होता रहता है। इस चक्र में से महा कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। विपयो तथा कामभोगों में प्रायक्त प्रज्ञान प्राणी वारवार उसी को प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि कर्भ से कर्म का च्य नहीं हो सकता। कोई विरला दिसान मनुष्य ही प्रकर्भ से कर्भ का नाश करके इस चक्र का श्रन्त कर सकता है। [१२-११]

जिसको इस चक्रमें से छूटना हो वह वैसे ही जगत के ज्यांति-स्वरूप थ्रोर धर्म का साचात्कार करके उसे प्रकट करने वाले महान्माओं के निकट रहे क्यों कि वे ही श्रपने को तथा संसार को जीवो की गति (भविष्य की जन्मे-स्थिति) थ्रोर थ्रगति (मुक्तावस्था) को, जन्म तथा मरण को, शाश्वत तथा श्रशाश्वत को थ्रोर मनुष्य के पर जन्म को जानते हैं। वे श्रास्त्रव (श्रात्मा में कर्मों का प्रवेश) संवर, (कर्मों को थ्रात्मा में प्रवेश होने से रोकना) थ्रोर निर्जरा (कर्म-नाश) को जानते हैं। वे जगत् के श्रतीत, वर्तमान थ्रोर श्रनागत के स्वरूप को थथार्थ जानते हैं, वे ही इस जगत् के नेता है। उनका नेता कोई नहीं है। [१६, १६-२१]

वे छोटे-वडे सब प्राणियों को श्रोर सारे जगत् को श्रपने समान सममते हैं। वे स्वयं किसी की हिसा करते नहीं श्रोर दूसरे से कराते भी नहीं है। सर्व काल में जितेन्द्रिय रहकर श्रोर मोजमार्ग के लिये तत्पर होकर वे वीरपट को प्राप्त किये होते हैं। इस महा गहन संसार में वे ही केवल जागृत रहते हैं। उनको शब्द, रूप, रस, गन्ध श्राटि विपयो मे राग या द्वेप नहीं होता वैसे ही जीवन या मरण की भी इच्छा नहीं होती। संयम से मुरज्ञित वे मजुष्य, स्वयं ही श्रथवा श्रन्य किमी के पास से सत्य जानकर, इस संसार से मुक्त होते हैं। वे ही किप्रावाद का उपदेश देने तथा दूसरे को संसार समुद्र से बचाने में समर्थ होते हैं। [१७-८, २१-२]

—ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।



#### तेरहवॉ अध्ययन

-(o)-

## कुछ स्पष्ट बातें

श्री सुधर्मास्वामी ने कहा---

शव में तुमको मनुत्यों के विविध प्रकार के स्वभाव के सम्बन्ध कुछ स्पष्ट बातें कह सुनाता हूँ। रात्रि दिवस प्रयत्नशील तथागतों के पास से सद्धमें जानते हुए भी कितने ही श्रधमीं भिन्न धताए हुए समाधि मार्ग का श्राचरण नहीं करते, बल्कि श्रपने उपदेशक को ही चाहे जैसों बातें कह सुनाते हैं, श्रथवा श्रथ जानने पर भी श्रपनी इच्छा के श्रनुसार श्रथ करते हैं श्रीर परमार्थ को छुपाते हैं, या श्रपने को शंका हो तो (दूसरे जानकार के पास से खुलासा कराने के घटले में) मूठ बोलते हैं श्रीर वैसा ही श्राचाण करते हैं। ऐसे मायावी दुनन नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा ग्रम समक्त लो। [१-४]

श्रीर, कितने ही श्रभिमानी श्रपने में सच्ची शक्ति न होने पर भी न्यर्थ ही श्रपनी बढ़ाई करते हैं श्रीर दूसरों को श्रपनी परंडाई के समान तुच्छ समभते हैं, श्रथवा सन्यासी भिन्न वन जाने पर भी भ्रपने बाह्मण, चित्रय, उन्न (जो चित्रय श्रारचक श्रीर उम्म द्रग्ड भारण करने वाले थे, बे उम्म कहाते थे) श्रीर लिच्छ्वी कुल का श्रीभम न करते हैं। ऐसे मनुष्य सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ का

हैं रहता है। [४-७ १६]

श्राचरण करने वाले कहें जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना श्रशक्य है क्योंकि बहुत समय तक ज्ञान श्रीर चारित्र के श्राचरण के सिवाय जाति या कुल किसी को बचा नहीं सकते। [ =-१६ ]

काई मिद्ध मने ही मापा पर श्रिषकार रखने वाला प्रतिभा-वान् पंडित हो या प्रजावान् विचारक हो पर यदि वह श्रपनी दुद्धि श्रथवा विभूति के कारण मद में श्राकर दूसरे का तिरस्कार करें तो वह प्रज्ञावान् होने पर भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस लिये, भिद्ध प्रज्ञामद, तपामद, गोत्रमद श्रीर धनमद को न करे। जो मद नहीं करता, वह पंडित श्रीर उत्तम सत्त्वयाला (सान्त्रिक)। हैं। गोत्र श्रादि मदो से पर रहने वाले महर्षि ही गोत्र से रहित परम गति को प्राप्त होते हैं। [१३-१६]

जो भिन्न श्रपने सर्वस्व का त्याम करके जो कुछ रूपा सूचा श्राहार मिले उसी पर रहने वाला होने पर भी यदि मानिष्य श्रीर श्रात्म-प्रशंसा की कामना रखनेवाला हो तो उसका सन्यास उसकी श्राजीविका ही है। ऐसा भिन्न ज्ञान प्राप्त किये विना ही वार बार इस संसार की प्राप्त करता है [ १२ ]

कितने ही भिन्न भगडालू, कलह विय, उम्र ग्रांर फोर्घा होते हैं। वे मगडों में सं कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। मिनुकों तो गुरु की ग्राज्ञानुसार चलने वाला, लज्जाशील, ग्रापने कर्नस्य में विद्यार, निष्कपट, मधुर चौर मितभाषी, पुरुपार्थी गम्भीर, स्वरल कि शांचरण वाला ग्रोर शान्त होना चाहिये। धर्भ में स्थिर होने की

शांति प्रदायक कातिपूर्ण, धर्म के रहस्य का जानकार भिन्न तो गात्र या नगर में अवेश करने के पश्चात्, प्रक्रपान की लालसा रक्खे विना, रति-ग्ररति दूर करके, सेंघ में हो ग्रथवा श्रकेला हो पर कडोर सेयम में स्थिर रहकर श्रपनी श्रन्तिम एकाकी श्रसह।य श्रवस्था की भादना करता हुन्ना दिचरे। वह स्दर्ये ही (शास्त्र से) समभ कर श्रथवा गुरु के पास सुनकर लोगों को हितकर उपदेश दे। परन्तु किसी के भाव को तर्क से जाने विना ही, चाहे जैसे चुड़ श्रीर श्रश्रहालु मनुष्य की उपदेश न देने लगे। मनुष्य के कर्म श्रीर माव को समभ कर उसके दुष्ट स्वभाव को दूर करने का प्रयत्न करे क्योंकि वे तो भयानक विषयों में डूवे हुए होते हैं। वह अपनी पूज-प्रशंसा की कामना न करे श्रीर प्रिय श्रप्रिय की इच्छा भी न करे । इस प्रकार सब श्रनधों का ध्याग करके, मन से भी श्राकुल श्रथवा भुद्ध न होकर सब प्राणियों के प्रति हिंसा का ध्याग करके, जीवन-मरण की इच्छा न करते हुए वह संसारचक्र से मुक्त होने तक विचरे । [ १८, २८-२३ ]

-ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा १



# चौदहवाँ अध्ययन

-(°) -

# , ज्ञान कैसे प्राप्त करे ?

श्री सुधर्मास्वामी वोले — '

हे वत्स, श्रव भे तुभे कहता हूँ कि ज्ञान देसे प्राप्त करना । शास्त्रज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक कामभोगों की घ्रासिक त्याग कर, प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्थ का पालन करता हुआ गुरु की श्राज्ञा में रहकर, प्रमादरहित होकर चारित्र की शिज्ञा से । [ 9 ]

मोच के मूल कारण गुरु की भंगति की शिष्य मटा इच्छा रक्खे। गुरु की संगति के विना संसार का श्रन्त वह नहीं कर सकता। मुमुच श्रार बुद्धिमान शिष्य गुरु की संगति न छोड़े घयांकि जैसे वरावर पंख निकलने के पहिले ही वीसले के वाहर जाने वाले पत्नी के बच्चे की गिद्ध श्राटि उठा ले जाते हैं, वैसे ही धर्म के सम्बन्ध में हद न हुए शिष्य की विधर्मी, गच्छ या संघ में से श्रलग होते ही वह हमारे वश में श्रा जायगा, ऐसा सोचकर हर धेते हैं। [२-४]

गुरु शिष्य को कठोर शब्द कहे तो भी गुरु के प्रति वह हैप प्रकृति रक्ले । निद्रा थीर ध्रालस्य लाग कर सदा श्रपनी शंकाओं का समाधान करने के लिये प्रयत्नशील रहे । बढा ग्रथवा छोटा, समान पर का ग्रथवा समान भवस्था का कोई भी उसे सियाना हो वह नी शादरपूर्वक ही सुने-समसे । हनना ही नहीं यिष्क वह भूल करता हो तो घर की कामवाली दानी ध्रथवा साधारण मृहम्थ भी उसको सुधारे तो फ्रोध किये विना उसके श्रनुसार करे वर्योकि वन में मार्थ न जानने वाले को कोई मार्थ वनला दे तो उसमें उसका कल्याण ही है। धर्म के सम्बन्ध में हुछ न हुद्या शिष्य आरम्भ में धर्म को नहीं जान सकता परन्तु जिन भगवान के उपदेश से समस पड़ने के बाद सूर्योदय पर धारों से मार्थ दिगता है, वैसे ही वह धर्म को जान सकता है। [६-१३]

योग्य समय पर शिष्य गुरु में श्रपनी शंकाण पृष्ठे श्रोर वह जो वतलाचे, उसको के बली का मार्ग जान कर श्रपने हृज्य में स्थापित बरें। इस मार्ग में पूर्ण गिति से स्थिर श्रोर श्रपनी तथा वृसरों की (हिंसा धार पाप से) रहा करने वाले गुरश्रों के पास ही शकाश्रों का योग्य समाधान हो सकता है। ऐसे त्रिलोकदर्शी मनुष्य ही धर्म को इस प्रकार कह सकते हैं कि फिर शिष्य को शंका नहीं होती। स्थान, शयन, श्रासन श्रीर पराक्रम के सम्बन्ध में योग्य श्राचरण श्रोर शुभाशुभ में विवेकपूर्ण गुरु भी शिष्याते समय प्रत्येक वात को गोल खोल कर समकावे। [१४-६४]

ऐसे गुरु के पाम से इच्छित ज्ञान सीखने वाला शिष्य ही प्रति-भावान् शौर कुशल होता है। ऐसा शिष्य शुद्ध मार्ग को प्राप्त करके, मोच की इच्छा रख कर, सब त्रयम्थावर जीवा के प्रति धप्रमादी श्रीर देपरित वनता है श्रीर तप श्रीर मीन का श्राचरण करता हुश्रा मीन को प्राप्त होता है। [१७]

गुरु के पास धर्म को बराबर समक्त कर, उसका रहस्य जान कर श्रीर उपको बराबर समक्तने के योग्य हो कर शिष्य दूसरो को उपदेश देने जावे श्रीर श्रन्छे-बुरे का विवेक रखकर गुरु के वचन की मर्यादा का उत्लंबन न हो ऐसा उपदेश दे। इस मोसमार्थ का उपदेश कैसे दिया जाय, इसको जो जानता है, उस श्रद्धालु से सिद्धान्त को कोई हानि नहीं होती [२४-२४]

जो सत्य की चोरी नहीं करता, उसको छुपाता नहीं, श्रत्प श्रर्थ की वस्तु को महत्व नहीं बताता, तथा सूत्र या उसके श्रर्थ की बना-वट नहीं करता, वही मनुष्य सिद्धान्त का सन्चा रचक है। गुरु के प्रति भक्तिपूर्ण वह शिष्य गुरु के कहे हुए विचारों को सोचकर वसवर कह सुनाता है। [२६, २३]

जो शास्त्र को यो।य रीति से सममता है, जो तपम्बी है, जो धर्भ को यथान्नम जानता है, जिसका कथन प्रामाणिक है, जो दुशल धीर विवेक युक्त है, वही मोन्नमार्ग का उपदेश देने के योग्य है। धर्म का सान्नात्कार करके जो उपदेश देते हैं, वे बुद्धिमान् संसार का धन्त करा सकते हैं। श्रपनी तथा दूसरों की मुक्ति को साधनेवाले वे कठिन प्रश्लों और शंकाश्रो का समाधान कर सकते है। [२७, १=]

ज्ञानी पुरुप ज्ञान के बदले में मान श्रादर या श्रार्ज िका की कामना न करें। सत्य को न छुपावे श्रीर न उसका लोप ही करें। श्रनर्थकारक धर्म का उपदेश न दे; मृटे सिद्धान्तों की तिरस्कारपूर्वक हंमी न करें, सत्य को भी कठोरता पूर्वक न कहे श्रीर श्रपंनी प्रशंसा न करें। श्रपने को जिम बात की शंका न हों, उसके विषय में हुरा श्रह न रखे श्रीर स्याद्वाट (विभज्यवाट) का श्रनुकरण करें। प्रजावान पुरुप समतापूर्वक प्रत्येक विषय में, यह श्रमुक दृष्टि से ऐसा है, धार श्रमुक दृष्टि से ऐसा से हैं,।

ध्रपने उपदेश को शिष्य कटाचित उत्तटा समके तो भी उसे विना कठोर शब्ट कहे शांति पूर्वक उसको फिर समभावे, परन्तु कभी भी ध्रपशब्ट कह कर उसका तिरस्कार न करें। [२३]

#### पन्द्रहवाँ अध्ययन

-(o)-

### उपसंहार

**-**○•○-

श्री सुधर्मास्वामी बोलें —

हे श्रायुष्यमान् । श्रव तक मैंने तुमे भगवान् महावीर के उपदेश दिये हुए संयमधर्म के विपयमें कहा है। साराशमें श्रव फहता हूं कि—

भगवान् महावीर श्रतींत, वर्तमान् श्रीर भविष्य को जानते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य दर्शन (श्रीर ज्ञान) के श्रन्तरायभूत कर्मों का श्रन्त कर दिया है। संशय का श्रन्त करने वाले भगवान् महावीरने इस श्रनुपम धर्म को कहा है। ऐसे उपदेशक जगह-जगह नहीं होते। उन्होंने प्रत्येक विषयमें यथार्थ उपदेश किया है। वे सदा सत्य से सम्पन्न श्रीर जीवों के प्रति मैत्रीयुक्त थे। [१-३]

जीवों के प्रति हेंप न करना ही संयमी मनुष्यों का सच्चा धमें है। बुद्धिमान् इस जगत् के पाप को जान कर उससे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कमें का यथार्थ स्वक्रप समम्म कर नया कमें नहीं करते और इस प्रकार उनको नया कमें—वन्धन नहीं होता। वारह भावना के योगसे विशुद्ध हुए श्रुन्त करणा वाला संयमी पुरुप नाव के समान किनारे पहुँच कर सब दु:लों से मुक्त हो जाता है। [४-७]

टिप्पणी-वारह भावना—(१) श्रनित्य भावना—सव कुछ श्रनित्य है, ऐसा चिन्तन। (२) त्रशरण भावना—दुःख-मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता ऐमा चिन्तन। (३) संसार भावना--- श्रनेक योनिवाला संसार दुस्तर है ऐसा चिन्तन। (४) एकख भावना – कमें का फल अवेसे को ही भोगना है, ऐसा चिन्तन। (१) श्रन्यत्व भावना-शरीर से श्रात्मा श्रतग-स्वतन्त्र है, कोई किसी का नहीं- ऐसा चिन्तन (६) श्रशुचि भावना—यह देह श्रपवित्र है, ऐसा चिन्तन। (७) ष्रास्तव भावना--- अपनी प्रवृत्तियो से ही कर्भ थपने में प्रवेश करते हैं, ऐसा चिन्तन। (=) संवर भावना—कर्मों को शेक सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१) निर्जराभावना—कर्मों को तपादि से दर का सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१०) लोकभावना-देव मनुष्य, ध्रादि गतियो में सुस्त नहीं है, मुख तो मात्र लोक के शिखर पर सिद्धलोक में है, ऐसा चिन्तन्। (११) वोधि दुर्तभ भावना--भंसारमें श्रात्मा को सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है-ऐसा चिन्तन। (१२) धर्भ दुर्लभ भावना—धर्भ की प्राप्ति दुर्लभ है—ऐमा चिन्तन।

मनुष्य जन्म एक ध्रनुषम ध्रवसर है। मनुष्य जन्म सं न्युन होने वाले को फिर सम्यग् ज्ञान होना दुर्लभ है धाँर उसी यकार धर्म के रहम्य को प्राप्त करने की चित्तवृत्ति भी दुर्लभ है। एम धर्म की ध्राराधना के लिये ही मनुष्यलोक में मनुष्यरूप हुए है। लोकोरण पर्भ पालन करनेवाला या तो एत्नकृष हो जाता है अथवा उत्तम गित को प्राप्त करता है। इसलिये, मनुष्य देह प्राप्त करके, कर्भ-नाण हो ऐना पराफ्रम प्रकट करके. इन्द्रियों के प्रवाह को शेक कर विकार रित होने का प्रयन्न करों क्योंकि इसके विना धर्भ मार्थ में आचरण असमत्र है। स्वी आदि काम भोग को फैसाने की जाल के समान है जो गी स्सेत्रन नहीं करते, वे फिर संमार में गुनत (के समान) है। विपयेरद्धा का अन्त करने वाले पुरुप मनुष्यों के चहुरूप हैं, इसलिये 'अन्त 'को प्राप्त करने के लिये ही प्रयत्न करों। देखों, शक्तों का अन्त (धार) ही काम करना है और पित्रया भी अन्त (धृरी) पर ही घूमता है। बुद्धिमान्-मनुष्य वस्तुओं के अन्त (जेने, गांव का अन्त—वाहर रहना, आहार का अन्त—कर्गा-सूर्या रगना, धैसे ही इन्द्राओं का अन्त ) को सेवन करते हैं क्योंकि उससे ही संसार का अन्त हो सकता है। [१३,-२४,-=-२२]

THE ME TO NUMBEROW HAT I AN SO HAN

इस प्रशार जिसने पूर्व के कर्मों को नष्ट कर िया है थ्रोर नये नहीं यथनं दिये, वही महावीर फिर जन्म—मरण नहीं प्राप्त करता । यायु जिस प्रकार श्रिप्त को पार कर जाती है, उसी प्रशार वह मनीरस कामभोगों को पार कर जाता है। उसे तो फिर कोई र कहप ही नहीं रहती। याय अपने प्रकार जीने-मरने की उच्छा भी नहीं रहती। श्रियं तो यह जरात का चन्नस्प होता है। श्रपने कर्मों के कारण मोज-मार्थ का वह उपदेश देता है। वह उपदेश प्राणियों की योग्यता के श्रमुसार भिन्न भिन्न होता है। उसको मान-श्रावर की चाहना नहीं होती। जो मनुष्य श्रम्ह पित्पूर्ण, थ्रोर सर्वत्तम धर्म हा उपदेश देता हो शीर रवयं वर्भ का स्थान बना हो, उस प्रजावान तथागत के लिये शय दसरा जन्म (प्रकार की क्यों श्री क्यों श्री हो शीर रवयं वर्भ का स्थान बना हो, उस प्रजावान तथागत के

उस उत्तम स्थान को कारयप ने कह बताया है। उसको प्राप्त करके कितने ही निश्चिन्त हुए बुद्धिमान् मनुष्यो ने शांति प्राप्त की है। सर्व साधु पुरुषो को सम्मत ऐसा वह मोन्नमार्ग कर्मरूपी शल्य को उखाड फेंकता है। इस दुर्वोध मार्ग के श्रन्त को प्रकट करने वाले मुक्त पुरुष पहिले होगये हैं श्रार दूसरे भी ऐसे सुन्पर श्राचरण वाले श्रागे होगे। [२१, २४, २४]

—ऐपा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



# सोलहवाँ अध्ययन

## –(∘)– गाथाएँ

श्री सुवमस्वामी श्रागे कहने लगे-

इस प्रकार जो इन्द्रियनिग्रही हो, सुसुच्च हो, तथा शरीर पर ममता न रखने वाला हो, वही ब्राह्मण, श्रमण, भिच्च, या निर्धन्थ कहलाता है।

वह ब्राह्मण इस लिये कहाता है कि वह रागद्वेप, कलह, मूठी निंदा, चुगली, श्राह्मेप, संयम में श्ररति, विपयों में रिल, मायाचार श्रोर मूठ श्रादि सब पाप कमें से रिहत होता है, मिथ्या मान्यता के काटे से रिहत होता हैं, सम्यक् प्रवृति से युक्त होता है, सदा यत्नशील होता है, श्रपने कह्याण में तत्पर होता है, कभी क्षेप्र श्रयवा श्रीमान नहीं करता। [१]

वह श्रमण इस लिये कहाता है कि वह विद्नों से नहीं हारता, श्रीर सब प्रकार की श्राकांत्ता से रहित होता है। वह परिग्रह, हिंसा, सूठ, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग तथा द्वेपरूपी पाप के कारण जिन से पाप का बन्ध होता है श्रीर जो श्रात्मा को दूपित करते हैं उन सब से पहिले से ही विरत्न होता है। [२]

वह भिन्न इस लिये कहाता है कि वह ग्रभिमान से रहित नम्र होता है ग्रीर गुरु का ग्राज्ञानुवर्ती होता है। वह विविध प्रकार के कप्टो तथा विन्नो से नहीं हारता । श्र यातम-योग से उसने श्रपना श्रन्त करण श्रुद्ध किया होता है। वह प्रयत्नशील, स्थिर चित्त श्रीर दूसरों के दिये हुए भोजन की मर्यादा में रह कर जीवन-निवांह करने वाला होता है। [३]

वह निर्धिय इस लिये कहाना है कि वह श्रकेला (संन्यासी-न्यागी) होता है, एक को जाननेवाला (मोन श्रथवा धर्म को) होता है, जागृत होता है, पाप कर्मों के प्रवाह को रोकनेवाला होता है। सुसंयत होता है, सम्यक् प्रदृति से युक्त होता है, श्रात्म-तत्त्व को सममनेवाला होता है, विद्वान् होता है, इन्द्रियों की विपयों के तरफ की प्रदृत्ति श्रोर श्रनुकूल-प्रतिकृल विपयों तरफ राग-द्वेप दोनों के प्रवाह को रोकनेवाला होता है, प्जा-सकार श्रोर लाभ की इच्छा से रहित होता है, धर्मार्थी होता है, धर्मज्ञ होता है, मोन्न परायण होता है, तथा समतापूर्वक श्राचरण करनेवाला होता है।

(भगवान महावीरने कहा है।) यह सव में ने कहा है, वैसा ही तुमे समको वर्योकि में ही भय से रज्ञा करनेवाला (सर्वज्ञ) हूं।

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।





# \* स्त्रकृतांग सूत्र \*

द्वितीय खण्ड



#### पहिला अध्ययन —(॰)—

# पुंडरीक

श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी श्राटि को लच्य करके कहने लगे —

भगवान् महावीर ने एक वार एक विचित्र दृष्टान्त कहा था, तुम उसे सुनो ।

एक सरोवर पानी श्रीर की चड़ से भरा हुश्रा, सक्रेट कमल से पिर्प्ण, श्रित सुन्टर श्रीर मनोहर था। उसमे श्रनेक सुन्टर श्रेष्ठ सफेट कमल लगे हुए थे उनके बीचोबीच सरोवर के मन्य में उन सब कमलों से श्राकार, रंग, गंध, रस, श्रीर कोमलता में बढ़ा-चड़ा श्रीर बीच में होने से परम दर्शनीय श्रीर मनोहर था। [१]

पूर्व दिशा से एक पुरुप उस सरोवर को श्राया, उसकी दृष्टि उस सुन्दर वहे कमल पर गई। उसे देखकर वह कहने लगा—भे एक जानकार, कुशल, पंडित, विवेकी बुद्धिमान्, प्रोंद, मार्ग पर ही चलने वाला श्रोर मार्ग तथा उमके अंच-नीच को जानने वाला मनुष्य हू, इसलिये भें कमलो मे श्रेष्ट इस कमल को ले ही श्राऊ।

ं ऐसा सोचकर वह सरोवर में उतर पदा । पर ज्यों ज्यो वह श्रागे वड़ा त्यो त्यो पानी श्रोर कीचढ वड़ते गये श्रोर वह किनारे में द्रानिकल गया । वह उस कमल के पाम न पहुँच सका ।

かべいいかられた

श्रव न तो वह पीछा ही लौट सकता था श्रौर न पार ही जा सकता था। इस प्रकार वह सरोवर के बीच में ही कीचड़ में फंम गया। [२]

250000000 00000 000

फिर दिल्ला दिशा से एक दूसरा पुरुष श्राया, उसने उस कमल श्रोर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुष को बीच में फेमा हुश्रा देखा। पर उसकी श्रपेत्ता श्रपने को श्रधिक जानकार श्रोर श्रनुभवी मानकर खुद वह उस कमल को लेने के लिये उतरा पर , वह भी पहिले रूप की तरह बीच में ही रह गया। [३]

इसी प्रकार पश्चिम दिशा से तीसरा श्रीर उत्तर दिशा से चौथा पुरुप श्राया पर वे भी उनके समान बीच में ही फेसे रह गये। [४-१]

वाद में राग हैप से रहित, (संसार को) पार जाने की इन्हा वाला, जानकार, कुशल . ऐसा कोई भिन्न किसी दिशा या कोने में से वहां चला प्राया। उसने उस कमल तथा फेंसे हुए उन चारों की देखा। वह समक गया कि चारों प्रपने को जानकार तथा प्रशल मानका उस कमल को लेने जाते हुए कीचड में फर्स रह गये। इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐसा विचार करके उसने किनारे पर से ही कहा—'हे सफेड कमल' उद कर यहां था।' इस पर दह कमल उसके पास था गिरा। [4]

इस कथा का तात्वर्थ कोई माधु-माध्वी के न ममक समने पर, भगवान् महावीर ने स्वयं ही इसका रहस्य इस प्रकर समकाया था।

इस दृष्टान्त में सरीवर ती यह संसार ही है, उनका पानी वर्भ पीर कीचड कामभीग है। सब सफेट कमल उन र मुटाय सीर दह श्रेष्ट बहा कमल राजा, विभिन्न वादी (मत-प्रचारक) वे चार पुरप हैं श्रीर यह भिद्ध दूमरा कोई नहीं पर सदधमें ही है। किनारा संघ है, भिन्न का बुलाना धर्मोपटेश श्रीर कमल का खाजाना निर्वाण-श्राप्ति है। मतलब यह कि सद्धमें के सिवाय श्रन्य कोई इस सेसार में मोच नहीं दिला सकता। वे सब वादी खुद ही कर्म भीर काम-भीरों में फेंने हुए होते हैं। वे दूसरी को निर्वाण श्राप्त करांचे, उसके पहिले वे ही इस सेसार में इब मरते हैं। [ ०-८]

इस संसार में सत्र दिशाखों में धनेक मनुष्य अपने कर्मानुसार केंच-नीच जाति या गीम्र में कम-ज्यादा विभूति के याथ उपन्न होते हैं। उन सब में श्रधिक रूप, गुण, बल, श्रोर बैभव युक्त ऐसा एक राजा होता है, वह श्रपनी प्रजा के भीतरी-बाहरी शब्रुश्रों से उसकी रचा करता हुन्ना प्रजा का पालन करता है। ( मल में राजा की कितने ही विशेषण लगाये है, जैसे माना-पिता से सुपालित, मर्याटा को कायम रखने वाला थ्रीर स्वयं मर्यादाशील, प्रजा का पिता, पुरोहित, सेतु श्रॉर केतु, यन की प्राप्ति श्रीर उसके व्यय में कुशल, चिनष्ट, दुर्वेलों का रत्तक, विरोधी ग्राँर शत्रुत्रो का नाशक, महाभारी-दुम्बाल से प्रजा को भयमुक्त करनेवाला, श्रपनी परिपद में इच्च-जातृ-कारव-उथ ग्रादि वंश के चत्रिय, बाह्मण सेनापतियों ग्रीर मेंत्रियों को रखने वाला । ) उसकी सुग्याति सुनकर श्रनेक पंथ के श्रमण बाह्मण ऐसा सोचकर कि उसको श्रपने मत मे मिला लेंगे तो सारी प्रजा श्रपने मत में श्रा जावेगी श्रोर वह उसकी सुरा-सामग्री को श्रपने लिये मना न करेगा, वे उसके पास जाते हैं श्रीर कहते हैं कि अमुक धर्भ को भलीभाति जानते हैं। हमारा धर्भ इस प्रकार है-

'पैर के तले से ऊपर श्रोर सिर के बालों की जह से नीचे तथा चमडी तक जो शरीर है वहीं जीव है। शरीर के टिकने तक

ही जीव रहता है, श्रीर उसके नाश होते ही जीव का भी श्रन्त हो जाता है। फिर लोग उसको जलाने के लिये ले जाते है। श्रांग से शरीर जल जाता है, हडूं ही पड़ें रह जाते हैं। उसकी ग्रर्थी (तरगटी) श्रीर उसकी उठाने वाले चार मनुष्य रह जाते हैं। इम े लिये शरीर से जीव श्रलग नहीं है। जो लोग ऐया कहते हैं कि जीव श्रीर शरीर श्रलग श्रलग हैं, उनसे पूछो तो कि वह जीव लग्वा है, छोटा है, तिकोना है, चौकोना है, लाल है पीला है सुगन्धी है, दुर्शन्थी है, कड़वा है, तीला है, कठिन है, नरम है, भारी है, हलग ? म्यान में से तलवार को बाहर खींच कर बताने के समान कोई श्रात्मा को शरीर से श्रलग निकाल कर नहीं वता सकता श्रयवा तिल्ली में से तेल या उहीं में से मक्खन के समान श्रलग निकाल कर नहीं वता सकता । इस लिये, हे भाइयों ! यह शरीर है तक जीव है। परलोक ग्राटि छुछ नहीं है क्यों कि मरने के वहां जानेवाला कोई नहीं रहता । इस लिये शरीर के रहने तय मारी, खोडों छेडो, जलाख्ये, पकाद्यो लूटो, र्छानो⊸मन भावे वही करो-पर सुखी हाँग्रो ।

इस प्रकार श्रनंक श्रविचारी मनुष्य प्रवच्या लेकर श्रपंन किवत धर्म का उपटेश देने हैं। ये किया-श्रक्षिया, सुकृत-दुष्कृत, क्ष्याण पाप, साधु-श्रमाधु, सिद्धि-श्रसिद्धि नरक या श्रनरक कुछ भी नहीं मानते (क्योंकि मृत्यु के बाद श्रात्मा तो रहता ही नहीं)। वे श्रनेक प्रवृतियों से कामभीगीं का सेवन करते रहते हैं। उन पर श्रद्धा रखनेवाले लोग कहने हैं, 'बाह, बहुत ठीक कहा, बिलकुल मल करा। है श्रमण, हैं बाह्मण, हैं श्रायुक्तान्, हम खानपान, सुक्वाम, मिटाई, बन्न पात्र, कव्यन्न श्रीर रजोहरण श्रपंण करके श्रापका मन्हार करते हैं। इस प्रकार कितने ही (सुखोपभोग तथा) प्रजन-संकार के खालच से उस मार्ग में चले जाते हैं छौर फिर दूसरों को भी फॅसाते हैं। पहिले तो वे पापकर्भ का त्याग करने के लिये घरचार, पुत्र, पश्च, का त्याग करके भिन्नुक श्रमण हो जाते हैं परन्तु स्वयं इच्छाछों से पर न हो सकने से म्दयं पापकर्भ करते है छौर दूसरों के पास फरवाते हैं। ऐसे छी छाटि काम भोंगों में छासक्त लग्पट लुब्ध पुरुप छपने छापको मुक्त नहीं वर सकते छौर न दूसरों को ही। गृहसंसार छोडने पर भी आर्थ मार्ग न प्राप्त हो सकने से चे न तो इस तरफ ही छा सकते हैं छौर न पार ही जा सकते हैं, पर बीच में ही काम भोगों में फम जाते हैं।

इस ६६तर, 'जो शरीर है वही जीव है 'यह सानने वासे 'नःजीवतच्छ्रगरवादी 'का वर्णन समस्त्र हुग्रा । [ ह ]

श्रव पंचमहाभूत को मानवे वाले का वर्णन करते हैं। वे भी राजा के पास श्राकर कहते हैं 'हे राजन्! इस लोक में पंच महाभूत ही है, उनके श्रनुसार घाय के तिनके तक की सब वस्तुएँ हम घटा सकते हैं। पंच महाभूत—एध्वी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश हैं। उनके मिलने से सब पटार्थ-बनते हैं। पर ऊन पंच महाभूतों को किसी ने नहीं बनाया, वे तो श्रनादि श्रीर श्रविनाशी हैं। वे कार्यों को उत्पन्न करते हैं पर उनके लिये पुरोहित की जरूरत नहीं रहनी। वे स्वतन्त्र हैं। इनके शरीराकार इकट्टे होने पर छठा श्रात्मा उत्पन्न होता है श्रीर शरीर का नाश होते ही उसका भी बाश हो जाता है। जो वस्तु होती ही नहीं, उसकी उत्पन्न नहीं होती श्रीर होती है उसका नाश नहीं होता। सब प्राणी, सब पटार्थ, श्रीर सारा संसार पंच महाभूतोंसे बना हुश्रा है श्रीर ये पच महाभृत ही तृणादि सभी

लोक प्रवृत्ति का मुख — साधन हैं। इसलिये, मनुष्य दुछ गर्गादेस्वरीदवाये, मारे-मराये, पकाये-पकवाये, श्रोर खुद मनुष्य को गरीद
कर पकावाये तो उसमें कुछ दोप नहीं। इस प्रकार ये लोग भी
क्रिया-श्रिक्रिया, सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप श्रादि कुछ, न मानने के
कारण विविध प्रवृतियो द्वारा विविध कामभोगो को भोगते रहते हैं।
ये भी न तो इस श्रोर श्रा सकते हैं श्रीर न पार ही जा सकते हैं
पर वीच में ही कामभोग में फॅसे रह जाते हैं। पंच महाम्तो को
मानने वाले दूसरे पुरुष का वर्णन पूरा हुशा। [30]

श्रव ईश्वर को ही सब का कारण मानने वाला नीसरा पुरुष प्राता है। वह कहता है, संमार के सब पडायों का श्रादि ईश्वर है, ग्रान्त भी ईश्वर है। उनको ईश्वर ने बनाया है; वे ईश्वर में से उत्पन्न हु<sup>ग् है</sup>: ईश्वर के द्वारा प्रकाशित हुए हैं ग्रीर उसके ग्राश्रय पर ही रहते हैं. जैसे दुख दर्द शरीर में उत्पन्न होता है, श्रमीर में रहता है। श्रमण निर्मन्य के उपदेश दिये हुए, रचे हुए, ग्रार प्रचलित याग्ह श्रंग रूपी गणि पिटक मिथ्या है, सन्य-यथार्थ नहीं हैं किन्तु हमारा यह सिद्वान्त सत्य श्रीर यथार्थ है। इस प्रशार सब सुद्ध मानने वाले व किया - धकिया, सुकृत - हुरकृत श्राटि कुछ मानने नहीं है, इस कारण वे विविध प्रवृत्तियीं द्वारा विविध काम भोग भोगते रहते हैं। ग्रपने इस मत को वे दृसरे हो सममाने हैं ग्रांर सब जगह प्रचार करते हैं। पर वे पर्झा नैस पी और में में नहीं छूट सकता वैसे ही वे श्रपनी मोटी बुहि से ुपेटा होने वाले कर्भ श्रीर दुःग्य से नहीं छुट सकते हैं श्रीर इस पार ्रिम्राने या उस पार चहुँचने के बजाय वे बीच में ही कामभोगों में ेफम जाते हैं। इस प्रभार ईंश्वर की सबका कारण मानने बाल ्रैनीमरे पुरुष का वर्शन पूरा हुया । [ ११ ]

श्रव नियति को सबका कारण मानने वाला चौथा पुरुप श्राता है। वे कहते हैं कि 'इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक किया को र्थ्रोर दूसरा श्रक्तिया को मानता है । दोनो एक ही वस्तु का कारण भिन्न भिन्न समभते हैं । उनमें जो मूर्व होता है, वह इस कारण को समभता है कि में जो दुख उठाता हूँ, शोक को प्राप्त होवा हूँ पिटता हूँ, श्रीर, परिताप सहन करता हूँ यह सब मेरे किये का फज़ है। उसी प्रकार दृसरा भी जब दुःखी होता है ख्रीर शोक को प्राप्त होता है, तो वह भी उसके किये का फल है। वह मृर्ख मनुष्य ऋपना तथा दूसरे के दुख का कारण यही मानता है। परन्तु बुद्धिमान् इसका कारण यह समभता है कि मु के जो कुछ भी दुख श्रोर शोक प्राप्त होता है, वह मेरे कमीं का फल नहीं, उसी प्रकार दृसरों को भी उनके दुख श्रीर शोक का कारण उनके कर्मो का फल नहीं है, यह सब नियति होनहार के श्रनुपार होता रहता है। ये सब त्रयस्थावर जीव नियति के कारण ही शरीर सम्वन्ध को प्राप्त करते है और बाल्य-यौदन, श्रधापन, लगडापन, रोग शोक ग्राटि श्रवस्था को भोगते हैं तथा उसी प्रकार नियति के कारण शरीर का त्याग करते हैं । वे किया-श्रक्रिया सुकृत दुकृत श्रादि कुछ नहीं मानते । श्रीर इस कारण विविध प्रवृतियों से विविध कामभोगों को भोगते रहते है। इस कारण वे श्रनार्थ एक पार भी पहुँचने के वडते में बीच में ही कामभागों में हूब मरते हैं । नियति को माननेवाले चौथे पुरुप का यह दर्शन पूरा हुआ ।

इस प्रकार वे प्रप्ती बुद्धि, रुचि, तथा प्रकृति के धनुसार घरवार छोडकर प्रार्थ मार्ग को न प्राप्त करके बीच में ही काम भोगों में फम जाते हैं। [1]

4,

परन्तु संसार में कितने ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो विवेक-विचार से संसार के पदार्थ ग्रीर भोगों का स्वरूप लेते हैं। वे देखते हैं कि मनुष्य खेत, घर, धन, सापत्ति मणिमाणिक श्रादि पटार्थ तथा शब्द स्पर्श रूप, रस, गन्ध श्रादि विपयो तथा कामभोगो को श्रपना श्रीर श्रपने को उनका मानते हैं, हिन्तु में उनको श्रपना नहीं कहा जा सकता क्यों कि जब रोग, शोक श्रानि श्रपने न चाहने श्रार बुरे लगने पर भी श्राते हैं तो कोई कामभोगी को जाकर कहने लगे कि, "कामभोगो ! इस इ. खपूर्ण व्याधि को तुम ले लो क्यों कि मुक्ते बड़ी पीड़ा हो रही है " तो नेमार के सगस्त कामभोग उसके दुःच ग्रथवा ब्याधिको लेने में ग्रममर्थ रहते है । फिर, कई वार मनुष्य ही कामभीगी को छोडकर चला जाता है नो कई बार काम भोग उसको छोडकर चले जाते हैं। इस लिये, चाम्तव में प्रिय से प्रिय कामभीग भी श्रपना नहीं है श्रीर न उनके ही । तो फिर हम उनमें इतनी ममना क्यों रक्के १ ऐसा सोचकर वे उनका त्याग कर देते हैं।

उत्तर बताये हुए पटार्थ तो यहिरंग है। इनकी श्रंपेश भी नीचे की बस्तुएँ श्रांत निकट मानी काती हैं, असे माता पिता, स्त्री, बहिन, पुत्र, पुत्रियाँ, पोत्र, पुत्रवधुरं, मित्र, कुटुणी श्रांर पित्चित जन। मनुष्य समसता है कि ये सम्बन्धी उनके हे श्रांर वह उनका। परन्तु जब राग श्रादि दुग्व श्रा जाते हैं तो दूमरा कांडें उसका नहीं ले सकता श्रांर न दूसरा दूसरे का किया हुश्रा माग सम्बन्ध है। मनुष्य श्रकेला जनम लेता श्रांर श्रकेला मरता है-दूर्मा योनियों में जाता है। प्रयेक के रागहेप, ज्ञान, चिंतन श्रांर नेटना स्वतन्त्र होती है। कभी वह सम्बन्धियों वो होडबर चला जाता है

तो कभी वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसिलये, ये निकट जान पड़ने वाले मायन्थी भी श्रपने से भिन्न हैं श्रीर हम उनसे भिन्न हैं तो फिर इनमे ममता क्यो रबों ? ऐया सोचकर वे उनका त्याग कर देते हैं।

श्रागे नीचे की वम्तुष् तो श्रपने इन सग्वन्धियों की श्री हा भी निकट की मानी जानी हैं, मेरा हाय, मेरा पैर, मेरी जाघ. मेरा पेट, मेरा स्त्रभाव, मेरा वल, मेरा रंग, मेरी कांति श्रादि । मनुष्य इन सबको श्रपना सममकर इनके प्रति समता रखता है किन्तु वे श्रवस्था के जाते ही श्रपने को द्वरा लगने पर भी जीर्थ हो जाते हैं, संधिया ढीली पड जाती हैं, बाल सफ्रेंट हो जाते हैं, चाहे जैसा सुन्दर रूराग श्रीर श्रंगों से शुक्त विविध श्राहाराटि से पुष्ट शरीर भी समय वीतने पर त्याज्य वृग्णाजनक हो जाता है।

ऐसा देखका वे बुद्धिमान मनुष्य उन सब पराधों की श्रासिक को छोड कर भिनाचर्या प्रवण करते है। कितने ही श्रपने सम्बन्धी श्रार संपत्ति धन को त्याग कर भिनाचर्या प्रवण करते है, दूसरे कितने ही जिनके सम्बन्धी श्रार सम्पत्ति नहीं होते. वे श्रपनी ममता त्याग कर भिनाचर्या प्रवण करते है। [१२]

फिर सदगुर की शरण लेकर सद्धमें का ज्ञान प्राप्त कर वह भिन्न जानता है कि यह जगत त्रस श्रीर स्थावर में विभवत है। इसमें पृथ्वी जल, श्रिष्ठा, वायु, वनस्पति श्रीर त्रम छु. प्रकार के समन्त जीवों के भेड श्रपने कर्मानुगार श्रा कर रहे है। ये छ प्रकार के जीव परस्पर श्रासक्ति और परिग्रह से होने वाली हिंसा श्रादि से कर्म वन्वन को प्राप्त होने है। परन्तु जैसे कोई सुके लकडी श्राहि

से पीटे, मेरा तिरस्कार करे या किसी तरह से कप्ट दं, मार डाले या सिर्फ वाल ही उखाडे तो मुक्ते दु.ख होता है, वैसे ही दूमरे जीवों को दुख होता है। इस लिये, किसी जीव की हिंसा न करें किसी प्राणी को मारे-पीटे नहीं, कप्ट न दे जबरहस्ती से उससे काम न ले श्रीर कप्ट देकर उसको न पाजे। जो श्रारिहंत पहिले हो गये हैं. वर्तमान में है श्रथवा भविष्य मे होगे वे सब ऐसा ही कहते श्रीर ऐसा ही उपदेश देते है। यह धर्म ध्रुव है, शाश्वत है श्रीर समग्र लोक का स्वरूव जानकर श्रमुभवी तीर्थंकरों ने कहा है।

ऐसा जानकर वह भिन्नु श्रिहंसा धर्म का पूर्ण पालन करने की इच्छा से हिंसा, परिग्रह श्राटि पाच महापापो से विरक्त हो जाता है। त्रन्य-स्थावर जीवो की नीनो प्रकार से हिंसा नहीं करता श्रीर उमी प्रकार कामभोग के पटार्थों का नीनो प्रकार से परिग्रह नहीं करता। वह शब्द, रूप, गध रस श्रीर स्पर्श श्राटि विषयों की मूर्छ का त्याग देता है श्रीर क्रीध, मान माया, लोभ, रागहेप, कलह निटा, चुगली श्राटि को त्याग देता है। वह न्यम में श्रिशीत नहीं करता, कपट से श्रमत्य नहीं वोलता, श्रीर मिथ्या सिद्धान्तों में श्रद्धा नहीं रखता। संदेप में वह भिन्नु संन्यार श्राप्ति के पाप-स्थानों से चीनों प्रकार से निवृत्त होकर विरक्त हो जाता है। विषयी-पापस्थान श्रद्धारह है—(१) हिंमा (२) श्रमत्य (३) चीगी

(४) मेथुन (४) पिग्रह (६) फोध (७) मान (६) माया (कपट) (६) लोभ (१०) राग (१९) हेप (१२) क्लार (१३) ग्रम्यात्यान (मृठा ग्रावेप) (१४) पेशुन्य (चुगली) (१४) रिन-ग्ररित (१६) परपिताद (दूमर्गे की निंदा) (१७) मायामिथ्याच (१६) मिध्यादर्शनशाल्य (चुगुरु, कुद्रिक, कु

्वह जानता है कि जगत् में साधारणतया गृहस्थ श्रीर श्रनेक श्रमण बाह्यण हिंसापरिग्रहादि से युक्त होते हैं। वे तीनों प्रकार से प्राणियों की हिंसा श्रीर कामभोग सम्बन्धी जह—चेतन पदार्थी के परिग्रह से निवृत्त नहीं होते, परन्तु मुसे तो श्रहिंसक श्रीर श्रपरिग्रही होना है। मेरा सन्यासी जीवन यद्यपि उन हिंसा परिग्रहादि से युक्त गृहस्थों श्रादि के श्राधार पर बीतता है पर वे पहिले भी हिंसा श्रादि से रहित नहीं थे, श्रव भी वैसे ही है। ऐसा सोचकर वह भिद्य श्रिर-रत्ता के योग्य ही उनका श्राधार लेकर श्रपने मार्ग में प्रयत्नशील रहता है।

े भिन्नुजीवन में श्राहारशुद्धि ही मुख्य होती है, इसलिये वह इस विपय में बहुत सावधानी रखता है। गृहस्थों के श्रपने लिये ही तैयार किये हुए भोजन में से वढ़ा-घटा माग लाकर श्रपना निर्वाह है। वह जानता है कि गृहस्थों के यहां श्रपने लिये श्रथवा उदुम्बियों के लिये भोजन तैयार करने की श्रथवा संग्रह कर रखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा दूसरे ने भ्रपने लिये तैयार हुआ श्रोर उसमे से बढ़ा हुश्रा, देने वाले, लेने वाजे श्रीर करने-तीनो के टोपों से रहित, पवित्र, प्रासुक (निर्जीव), हिंसा से रहित, भिन्ना माग कर लाया हुत्रा, साधु जान कर दिया हुत्रा, श्रनेक स्थानों से थोडा थोड़ा गींचरी किया हुत्रा भोजन ही उस को याह्य होता है। उस भोजन को वह भूख के प्रयोजन से, दीपक को तेल श्रीर फोडे पर जेप की श्रावश्यकता के समान भावना रख कर संयम की रचा के लिये ही साप के बिल में घुसने के समान (मुंह म्बाट लिये बिना) खाता है। खाने के समय खाता है, पीने के समय पीता है, तथा दूसरी पहिनने सोने की सब कियाएं वह भिच्च योग्य समय पर करता है।

टिप्पणी-भिन्न को श्रन्नपान को श्राप्त करने में 'गवेपणा', स्वीकार करने में 'शहणेपणा' श्रीर उसकी भोगने में 'परिभोगेपणा' सं सावधान रहना चाहिये। भिन्नान्न की गवेपणा में वह टाता (गृहस्थ) सम्बन्धी १६ उद्गम दोप श्रीर ग्राहक (साधु) के १६ उत्पादन दोप छोडे। ग्रहणेपणा के दाता श्रीर ग्राहक के दस दोप छोडे श्रीर परिभोगेपणा के दोप साधु भिन्नान्न भोगते समय छोडे।

१६ उद्गमदोप—(१) म्राधाकर्मिक—जो भोजन गृहम्य ने सब सम्प्रदायों के साधुग्रों को उद्देश्य कर बनाया हो। (२) उद्देशिक—साधु के ग्राने पर उसके लिये ही मिश्रण कर (गुड-घी श्राटि से ) बनाया हो। (३) पूर्तिकर्म-श्राधा-कर्मिक ग्रांदि से मिश्रित। (४) मिश्रकर्भ- थोड़ा ग्रपने लिये थोडा साधु के लिये इस प्रकार मिश्रित पहिले से टी पकावे। (१) म्थापना कर्म-साधु श्रावेगा तव उसे दूँगा ऐसा सोच कर श्रलग रखा हुआ। (६) अभृतिक—संकल्प करके उपहारस्त्र्य दी हुईं भिन्ना। (७) प्रादुप्करण—प्रकाश करके छंधेरे में से लाकर भिना देना। (८) कीत—साउ के लिये खरीटी हुई। (६) प्रामित्य—उधार लाकर टी हुई। (१०) परावृत्त--श्रपने यहां का हक्का पडोमी को टंकर उससे वन्ते में श्रन्छा लाकर देना। (१६) श्रन्याहत-श्रपने घर ग्रथवा गाव से लाकर साधु के स्थान पर लाकर उना। (१२) उद्भिन्न-कोठा कोठी में लीप कर बंट किया उरगाड कर देना। (१३) मालाह्न --माल-मचान पारि र्ऊंची जगट पर राया हुआ नैसेनी शादि से उतार वर देना ।

(१४) श्राच्छेय-दुर्वल श्रथवा नीमर के पामसे छीन-छुड़ा कर देना । (१४) श्रनियृष्ट — दो-नीन मालिक की वस्तु एक दूसरे से विना पूछे देना । (१६) श्रध्यवप्र—पकते हुए भोजन में साधु को देख कर श्रीर दाल देना ।

१६ उत्पादनरोप—(१) धार्त्राक्मं – श्राहार प्राप्ति के लिये गृहम्थ के वालक को टाई के समान खेलावे ! (२) दूत-गृहस्य के मध्यन्त्रियों के समाचार ला हैं। (३) निमित्त-सुख-दु:प, लाभ, हानि, का भविष्य वतावे । (४)—श्राजीविक— स्वयं टाता के जाति-कुत्त का है ऐया कहै। (१) वनीपक--गृहस्थ श्रीर उसकी इष्ट वन्तु की प्रशंमा करे, श्रपना दुख यकट करे इत्यादि । (६) चिक्तिया—दवाई करे । (७) क्रोधिपरड-शाप प्यादि की धमकी दे। (=) मानिपेंट-में ने तो तेरे यहां से ग्राहार लेने की होड़ लगाई है ऐसा फहे।(१) मायापिएड-चेप श्रादि चडलकर श्राचे।(१०) लोभिपराड-रत्नयुक्त भोजन प्राप्ति का प्रयत्न करे । (११) . सस्तवर्पिड-ग्राहार लेने के पहिले ग्रथवा पीछे गृहस्थ की रतुति फरे। (१२) विद्यापिंड—विद्या के द्वारा प्राप्त फरे। (१३) मेत्रपिंड--मेत्र म्राटि द्वारा प्राप्त करे। (१४) चूर्णयोग--वशीकरण श्राटि के चूर्ध सिरता कर प्राप्त करे। (१४) योग-पिंड—श्रदश्य होने ग्राटि के लिये ग्रेजन ग्राटि योग सिखा टे। (१६) मृलकर्म---मघा, मृल श्रादि नचत्रो की शाति के लिये मृल थाडि से स्नान भ्रादि श्रनुष्ठान सिखा दे।

्र महर्षेपणा के दस दोप—(१) शकित—दाता को घाहार देते सदोप-निर्दोप की शंका हो। (२) म्रक्ति—जल घादि सचित्त पटार्थों से लगा हुआ। (३) निचित्त—सचित पटार्थों के उत्पर श्रथवा वीच में रखा हुआ। (४) पिहत श्राहार श्रचित हो पर सचित पटार्थों से हंका हुआ हो (श्रथवा इससे विपरीत)। (१) संहत—सचित पृथ्वी श्राटि पर से एकट्टा किया हुआ। (६) टायक—श्रयोग्य श्रवस्था के टाता के पास से लिया हुआ। (७) उन्मिश्रत—सचित पटार्थों से मिश्रित। (६) श्रपरिणत—वरावर न पका हुआ श्रथवा टो मालिक का होने से एक की सम्मित के विरुद्ध टिया हुआ। (६) लिप्त—टही, दृध श्रादि इन्प्र जिनसे हाथ, बर्तन श्राटि भर जावें श्रीर वाद में हाथ धोने का कम करना पडे। (३०) छुटित—टेते—टेते दुलता हुआ लेना।

#### परिसीरीपणा के चार डोप-

(१) संयोजना—दूध, शकर, घी ग्रादि स्वाद के लिये मिला कर खाना। (२) ग्राप्रमाण जितना ग्राहार लेने की विधि हो उससे ग्राधिक खाना। (३) इंगाल-धूम-श्रव्हा ग्राहार देने वाले की स्तुति ग्रीर द्वरे ग्राहार देनेवाले की निंदा कर के ग्वाना। (४) श्रकारण-शाम्त्री में कहे हुए प्रसंगों के बाहर स्वादु श्राहार ग्याना।

फिर वह मिन्नु पहिले से ही यह इच्छा नहीं रगता कि मैं ने जो कुछ देखा है, सुना है, चिंतन किया है, जाना है उसके हारा, श्रथवा विधिप्र्वेक किये हुए तप, नियम, ब्रह्मचर्य या संयम के निवांहार्थ ही जीवन व्यतीत करने से में इस देह को ग्याम कर, सब काम-भोग जिनके स्वाधीन हैं, ऐसा देव बनूं या सर्व प्रकार के श्रनिष्टो से रिहत सिद्ध होऊं या इस लोक में जन्म प्राप्त करूं न करूं।

मर्यादा का ज्यान रखने वाला वह भिन्न प्रमते-धूमते जहां जाता है, वहा स्वभावतः धर्मोपदेश करता है। कोई प्रवच्या सेने को तैयार हो श्रथवा न हो तो भी सब सुनने की इच्छा रखने वालों को शांति, वैराग्य, निर्वाण, शोंच, ऋजुता, मृदुता, लघुता, तथा सब जीवों, प्राणों, भूतों श्रोर सत्त्वों की श्रहिंसा का धर्म कह सुनाता है। विष्णणी—यहा जीव, प्राण, भूत श्रोर सत्त्व समानार्थ हैं किन्तु भेट के लिये कोई २ -पंचेन्द्रिय जीवों को जीव, दो-तीन-चार इन्द्रिय जीवों को प्राण, वनस्पति के जीवों को भूत श्रोर पृथ्वी, जल, वायु तथा श्रिप्त के जीवों को सत्त्व मानते हैं।

वह भिन्न ग्रन्न, पान, वस्न, स्थान, विस्तर या ग्रन्य कामभोगों के लिये धर्मोपदेश नहीं देता किंतु ग्रपने पूर्व कर्मों के कारण विना ग्लानि के देता है।

ऐसे गुणवान भिद्ध के पास धर्म- सुनकर सममकर पराक्रमी पुरुष उस धर्म में प्रवृत्त होते हैं उसके द्वारा सर्व शुभ साधन संपत्ति से युक्त होते हैं, सब पापस्थानो से निवृत्त होते हैं, श्रीर संपूण सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार धर्म ही में प्रयोजन रखनेवाला, धर्मविद् तथा मोजपरायण कोई भिन्न ही कमलो मे श्रेष्ठ उस श्वेत कमल को प्राप्त कर सकता है, या न भी प्राप्त करे। कर्म संग तथा संसार का स्वरूप जानने वाला श्रीर सम्यक् प्रशृत्तियुक्त, श्रपने कल्याण में तर्पर, जिनेन्द्रिय वह भिन्न ध्रमण वाह्मण, जांत, टात गुप्त (श्रश्चम प्रशृतियों से श्रपनी रक्षा करने वाला) मुक्त, ऋपि, मुनि, कृति, विद्वान्, भिन्न, रुच्च (क्टोर संयम पालने वाला), मुमुन्न श्रोर चरण करण (पंच महाव्रत चरण श्रोर उनकी रेन्ना के के लिये समितिगुप्ति श्राटि करण) का पार जानने वाला कहलाता है। [१४-११]

WAN A PA AN AN AN AN AN

- ऐसा श्रीसुधर्मान्वासी ने कहा।



#### दूसरा अध्ययन —(०)—

## तेरह क्रियास्थान

(1)

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

हे श्रायुष्मान् । भगवान् महावीर के पास क्रियास्थान (कर्भवन्धन के स्थान) के सम्बन्धमें सुना हुश्रा उपदेश में यथाक्रम तुक्ते कहता हूं। उसमें मुख्यत धर्भ श्रीर श्रधभे दो स्थानो का वर्षन है। धर्भ का स्थान उपशम युक्त श्रीर श्रधभे का उसके विपरीत होता है।

जीव दूसरे जीवों-नारकी, तिर्थंच (पशु-पत्ती), मनुष्य श्रीर देव के प्रति १३ प्रकार से पाप करता है, इससे उसको कर्म का बन्ध होता है। इस कारण वे क्रियास्थान कहलाते हैं। वे निम्न है—

(१) ग्रर्थदंड प्रत्ययिक फ्रियास्थान-- हुछ ' श्रर्थ ' (प्रयोजन) के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला फ्रियास्थान। जैसे कोई श्रपने या श्रपनो (माता-पिता श्रादि कुटुम्बी ग्रीर मित्र परिचित जग) के लिये त्रस स्थावर जीकों की हिंसा करे, करावे या श्रतुमति दे।

े (२) श्रनर्थंदंढ प्रत्यविक—विना कुछ प्रयोजन के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला किया स्थान । जैसे कोई श्रविवेकी मूर्स्व मनुष्य विना किसी प्रयोजन के त्रस-स्थावर की हिंसा करे करावे या श्रनुमति दे ।

- (३) हिंसाटंड प्रत्ययिक-प्राणो की हिंसा के पाप के कारण से प्राप्त होने वाला क्रियास्थान । जैसे कोई मनुष्य ऐसा सोच कर कि श्रमुक प्राणी या मनुष्य ने मुक्ते, मेरे सम्बन्धियों को या श्रन्य को कष्ट दिया था, देता है या देगा, स्थावर त्रस जीवों की हिंसा करता है।
- (४) श्रकस्माइंड प्रत्ययिक—श्रनजान में हुए पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान । जैसे कोई मनुष्य मृग श्राटि जानवरों की शिकार करके श्राजीविका चलाता हो, वह किसी श्रन्य प्राणी को मृग जान कर वाण मार दे श्रीर इस प्रकार वह दूसरा प्राणी श्रनजान में मारा जावे, या कोई मनुष्य श्रनाज के खेतमें वेकाम घास नींदता हुश्रा श्रनजान में श्रनाज के पौधे ही को काट दे।
- (१) दृष्टि विपर्यास दंड प्रत्ययिक—दृष्टि के चूकने से हुए पाप के कारण प्राप्त होनेवाला कियास्थान। जैसे कोई पुरुप ग्रपने मन्य-निध्यों के साथ किसी गांव या नगरमें (इसके सिवाय मूलमें खेट-नर्श या पहाड के किनारे का छोटा गांव, खर्वट-पर्वत से धिरा हुग्रा गांव, संडल-जिसके चारों श्रोर योजन तक गांव न हो ऐसा गांव; द्रोणमुख-नदी या समुद्रके किनारे जहां पूर या ज्वार ध्राता हो वहां ज्ञा खात हुग्रा गांव, पृष्टण-रल की खानवाला गांव, ध्राध्रम-तापर्गों का ज्ञाव, संनिवेश-व्यापारियों के कारवा या फीज का पटाव; निगम-व्यापारी विणकों की रूडी ग्रोर राजधानी) रहता हो, वहां चारों का धाडा गिरे तो उस समय चोर न हो उसे चोर मान कर वह मार डाले।
  - (६) मृपावाट प्रत्ययिक— फुट बोलने के पाप मे कारण प्राप्त होने वाला कियास्थान। जैसे कोई मनुष्य श्रपने स्वयं के लिये गा श्रपनो के लिये फुट बोले, जुलावे या श्रनुमित है।

- (७) श्रवत्तावान प्रत्ययिक—चोरी करने के पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान । जैसे मनुष्य श्रपने स्वयं के लिये अथवा श्रपनों के लिये चोरी करे, करावे या श्रनुमति दे।
- (=) श्रध्यात्म प्रत्ययिक—क्रोधाटि विकारों के पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान, जैसे कोई मनुष्य क्रोध, मान, माया, या लोभ इन चारों से से एक श्रथवा इन चारों दूपित मनोवृत्तियों से युक्त होकर, िसी के कप्ट न दिये जाने पर भी दीन, हीन, द्वेप-युक्त, खिन्न श्रीर श्रस्वस्थ होकर शोकसागर में ह्वा हुश्रा सिरपर हाथ रखकर चिन्तामग्न हो दुप्ट विचार करने लगे।
- (६) मान प्रत्ययिक—मान श्रहंकार के पाप के कारण प्राप्त हुश्रा कियास्थान । जैसे कोई मनुष्य श्रपनी जाति, कुल, बल, रूप तप ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य या प्रज्ञा श्रादि से मटमत्त होकर दूसरों की श्रवहेलना या तिरस्कार करे, श्रपनी प्रशंसा करे। ऐसा मनुष्य कूर, धमंडी, चपल श्रोर श्रभिमानी होता है। वह मरने के बाट एक योनि में से दूसरी योनि में श्रोर एक नरक में से दूसरे नरकमें भटकता रहता है।
- (१०) मिश्रहोप प्रत्ययिक—श्रपने कुटुम्बियों के प्रति बिना कारण सीमा के बाहर क्रूरता का पाप करने के कारण प्राप्त होने वाला कियास्थान। जैसे कोई मजुष्य श्रपने माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री, पुत्र-पुत्री, श्रीर पुत्रवधु श्राटि के साथ रहता हो, उनको वह स्रोटे २ होप के लिये भी कठिन सजा देता है जैसे उन्हें ठएडे पानी में हुबावे, उनके ऊपर गरम पानी डाले, श्राग से डांव दे या रस्सी श्रादि से मार मार कर उनका चमहा उधेड दे या लकड़ी श्राटि से उन को

पीटें। ऐसा मनुष्य जब तक घर में होता है, सब मनुष्य बढ़े दुःखी रहते हैं श्रीर उसके बाहर जाते ही वे प्रसन्न होने हैं। वह बात बात में नाराज हो जाता है। चाहे जैसी सजा उनको देता है श्रोर उनकी पीठका मांस तक जल उटे ऐसे गरम वचन बोसता हैं।

(११) माया प्रत्यिक—माया छल-कपट के पाप के कारण प्राप्त होने वाला कियास्थान । कितने ही मनुण्य मायावी श्रीर कपटी होते हैं, उनके कोई काम सीधे नहीं होते । उनकी नियत दूपरों को घोषा देने की होती है। उनकी प्रमृत्त गृह श्रीर गुप्त होती है। वे श्रन्टर से तुन्छ होने पर भी वाहर श्रन्छे होने का ढोग करते हैं। श्रायं होने पर भी वे श्रनायों की भाषाश्रो में (गुप्त संकेतों में) बोलते हैं पूछा हो उसका उत्तर न देकर कुछ दूसरा ही कहते हैं, कहना हो वह न कह कर कुछ श्रीर ही कहते हैं। उनका कपटी मन कभी निर्भल नहीं होता। वे श्रपने टोप कभी स्वीकार नहीं करते। न उनको फिर कहने का निश्चय ही वे करते हैं, न उनके प्रति निन्टा या घृणा ही वे प्रकट करते हे श्रीर न वे यथायोग्य तपक्ती से उनका प्रायश्चित ही खेते हैं। ऐसे मनुत्यों का इस लाकमें कोई विश्वाम नहीं करता श्रीर परलोंक में भी वे नरक श्राट हीन गित में यारवार जाते है।

(१२) लोभ प्रत्ययिक-कामभोग ग्राटि विषयों मे श्रासित के पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान। कितने ही (तापम श्रथवा साधु) ग्ररण्य में, ग्राश्रम में श्रथवा गांव के वाहर रहने हैं श्रीर श्रनेक गुड़ क्रियाए श्रीर माधना करने हैं परन्तु वे पूर्ण संयमी नहीं होते श्राट न सब भूतप्राणियों की (कामना श्रीर हिंसा) से सर्वधा थिरक्त होने हैं। वे सी श्राटि कामभोगों में श्रायक श्रीर मृद्धित रहते हैं। वे श्रपने साबन्य से चाहे जैभी कृति-सच्ची यातें दूसरों को कहते फिरते हैं। जैसे, दूसरों को मारो पर हमें नं मारो; दूसरों को श्राज्ञा करी पर हमको नहीं, दूसरों को शाला करी पर हमको नहीं, दूसरों को शाला दण्ड दो पर हमें नहीं। ये लोग कुछ समय तक कामभोग भोग कर नियत समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर श्रमुर श्रीर पातकियों के स्थान को प्राप्त होते हैं; बहा से छुटने पर बारबार जन्म से गृंगे- बहरे श्रेष्ठे या निर्फ गृंगे होते हैं।

इन वारह फ्रियल्थानों मो मुमुच श्रमणवाहाण श्रन्छी तरह समम का स्वाग दे क्योंकि ये सब श्रधमें के स्थान हैं।

हे वास, श्रत्र भे नुभे तेरहवा ईयांपथिक फिया स्थान कहता हूँ। पथिक ग्रर्धात् शुद्ध साधुजीवन (ईर्यापथ) व्यतीत करने वाले सुनि से भी प्रनजान में प्रवश्य होने वाली स्वाभाविक क्रिया के कारण होने वाला पाप। श्रारमभाव में स्थिर रहने के लिये सब प्रकार की मन. वचन शौर काया की प्रवृत्तिया सावधान हो कर करने वाले और इन्द्रियों को बश में रखकर सब टोपों से श्रपने को बचाने वाले संयमी सुनि से भी पलको के हिलने के समान सुदम कियाएं हो ही जाती हैं, इससे उसे कर्न का दंग होता है। परन्तु वे कर्न प्रथम चए में वंधो हैं श्रीर श्रात्मा के सम्बन्ध में श्राते है, दूसरे चल मे श्रनुभव हो जाता है श्रीर तीसरे ज्या में नाश हा जाता है। इस प्रकार भिच्च उन कर्मों से तो रहित ही जाता है। (प्रवृत्ति मात्र से श्रात्मा में कर्न का प्रवेश होने के लिये मार्ग खुल जाता है। यदि वे प्रवृत्तिया कीय, लीम थ्राडि कपायी से हो तो कर्म श्रातमा से चिपक कर स्थिति को प्राप्त होते हैं ग्रन्यथा वे सख्त दीवाल पर फैंके  $\sin \hat{f r}'$  वाले  $\cos \hat{f s}$  के गोले के ठप्पे समान तुरन्त ही मिट जातेm rहैं।m r

परन्तु यह क्रियास्थान धर्भ का स्थान है, इस कारण सेवन करना चाहिये। भूतकाल में श्रिरहंतों श्रीर भगवन्तों ने इसका उपदेश दिया है श्रीर इसको सेवन किया है, वर्तमान में भी उपदेश देते श्रीर सेवन करते हैं श्रीर भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।

AN ANNE 1800 VA M. . . .

इन तेरह क्रियास्थानो को जो श्रिरहित श्रीर भगवंत पहिले हो गये हैं, वर्तमानमें हैं श्रीर भविष्यमे होगे, उन सब ने बतलाये हैं श्रीर इनका उपदेश दिया है, देते हैं श्रीर भविष्य में हैंगे।

## (२)

कितने ही लोग मंत्र, तंत्र, जारण, मारण, लच्चण, ज्योतिप... श्राटि श्रनेक कुविद्याश्रों के द्वारा सिद्धिया प्राप्त करते हैं। इन सब विद्यार्थों को वे खानपान, वस्त्र, घरवार श्राटि उपभोग-सामग्री प्राप्त करने के लिये श्रीर विविध कामभोग भोगने के लिये ही करते हैं। ऐसी कुविद्यार्थों को करके वे श्रनार्थ कुमार्ग पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त होने पर श्रमुर श्रीर पातकी के स्थान को प्राप्त होने हैं, वांग से खूटने पर गूंगे, बहरे, या श्रेष्ठे होरर जन्म खेते हैं।

कितने ही लोग किसी के श्रनुयायी, सेवक या नौकर चनकर (उनका विश्वास प्राप्त करके) उनका खून करके या मार-पीट कर उनका धन छीन कर श्रपने लिये श्राहार श्राटि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं।

कितने ही लोग मार्गेटर्शक (रास्ता बताने वाले) बन कर यात्रियों को लूट-खसोट कर या चोर बन कर किसी के घर में खाट लगा कर या जेब काट कर श्रपने या श्रपनों के लिये श्राहार श्राटि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। कितने ही लोग गडरिये वनकर में हे श्रादि प्राणियों को मार कर श्राहार श्रादि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं, कुछ कसाई वनकर पार्ट श्रादि प्राणियों को मार-काट कर, जाल यिछाने वाले यनकर हरिन श्राटि प्राणियों को मार-काट कर या चिडीमार वन कर पत्ती श्राटि प्राणियों को मार-काट कर, या मलुश्रा यनकर मर्च्छा श्राटि प्राणियों को मार-काट कर, या ग्वाला यन कर गाय श्राटि प्राणियों को मार कर, या गाय काटने वाले कर्याई चन कर गाय श्राटि को मार-काट कर, या शिकारी कुत्ते पालने वाले वन कर कुत्ते श्रादि को मार-काट कर, या उस कुते वाले के सहायक वन कर कुत्ते श्राटि प्राणियों को मार-काट कर, या उस कुते वाले के सहायक वन कर कुत्ते श्राटि प्राणियों को मार-काट कर, या उस कुते वाले के सहायक वन कर कुत्ते श्राटि प्राणियों को मार-काट कर, या उस कुते वाले के सहायक वन कर कुत्ते श्राटि प्राणियों को मार-काट कर, स्राप्ते या श्रपनो के लिये श्राहार श्राटि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे श्रपने पापकर्मों से श्रपनी श्रधोगित करते हैं।

श्रीर सी, कितने ही लोग जब सभा में बेठे होते हैं तो श्रकारण ही ख़े हो कर कहते हैं, 'देखों, भें उस पश्ची को मारता हूं।' ऐसा कह कर वे तीतर, बटेर, लावा, कबृतर या कर्षिजल श्राटि प्राणियों को मार दालते हैं।

कितने ही लोग खेत-खन्ने या टारू-शराय के बेचने में भगड़ा हो जाने या किसी कारण से चिढ़ जाने से उस गृहस्थ श्रथवा दसके जड़कों के खेतों में खुट या दूमरों से श्राग लगवा देते हैं, या उनके ऊँट, गाय, घोड़े, गधे श्रादि पशुश्रों के श्रगों को खुट या दूसरों से कटवा देते हैं, या उनके पशुश्रों के वाढो को काँटों-फंखाडों से भग कर खुड़ या दूसरों से श्राग लगा देते हैं, या उनके कुंडल, मिण, मोती श्राटि बहुमृल्य वस्तुएँ खुद या दूसरों से लुटा देते हैं, या उनके घर पर श्राये हुए श्रमण-ब्राह्मणों के छन्न, दंड, पान्न श्राटि खुद या दूसरो से छिना लेते हैं। ऐसा करके वे महापाप कर्मों से श्रपनी श्रधोगति करते हैं।

दूसरे विना कारण ही सब हुछ करते है श्रीर इस तरह श्रपनी श्रधोगति करते हैं।

कितने ही मनुष्य किसी श्रमण श्रयवा बाह्मण को धाया देख उसे चले जाने का इशारा कर देते हैं ग्रथवा उसे कठोर वचन सुनाते हैं। भिचार्थ ग्राये हुए को कुछ देने के बदले में वे उसे कहते हैं कि मजदूरी करना पड़े या कुटुम्य का पालन न कर सकता हो या श्रालसी वेकार नीच मनुष्य होने के कारण श्रमण होकर भटकता फिरता है। वे नास्तिक लोग इस जीवन की--पापी जीवन की प्रशंसा काते हैं। उन्हें परलोक से कुछ मतलय नहीं। ये नो श्रपने सुख के लिये दृपरों को चाहे जैसे दु.ख देते हैं पर जरा भी फिर कर देखते तक नहीं। वे बड़ी बड़ी प्रवृत्तियां श्रीर पापकर्भ करके मनुष्य जीवनके उत्तमीत्तम कामभोगों को भोगते हैं। खान पान, इस्प श्यन त्रादि सब कुछ उनको समय पर चाहिये। नहा घोकर बलिकर्म करके, काँतुक (नजर-दृष्टि ट्रांप ग्राटि का उतार) भंगल (रार्थ, दृहि, सरमी श्रादि मांगलिक वस्तुश्रों का प्रात.में स्पर्श श्रादि) श्रांर प्रायश्रित (रात्रि के कुम्बमारि के या प्रात. उटते समय के श्रपशारुन के निवा-रणार्थ) से निवृत होकर, बाल काडकर, वंडमाला, कंडीस, हार श्राडि मणिस्वर्णादि से श्रपना श्रुंगार करके वे मालायुक्त मुकुट की धारण करने हैं। उनका शरीर इड श्रवयवों का मोता है। वे नये गडिया कपड़े पहिनते हैं ग्राँर श्रंगों पर चन्टन का लेप करते हैं। ये मुशोभिन तथा किलों से सुरक्षित भवना में सुशोभित सिहामनी पर बैठकर, सुन:र स्त्रियों श्रीर दासदामियों के बीचमें सारी रात प्रीपर्नी

के प्रकारा में नाच गान चार वाजों के मधुर धालाप के साथ काम-भागों में उत्तम भागों को भागने रहते हैं।

ये एक यो पुलाने हैं कि चार पांच मनुष्य विना कहें होए आते हैं श्रीर कहने लगने हैं कि, 'हे हंदों के विष ! कहिये, हम बग परें ! ऐसा देख पर धनायें पुरुष कहने हैं, 'धरे ! यह मनुष्य ती देव हैं, उसे देव भी पूजने हैं। यह तो देवों को भी जिलाने वाला है और दूसरे भी धनेक उसके ध्यार पर जीते हैं।' पत्नु उसकी देख का धार्य पुरुष सोचने हैं कि, 'ये शायन्त कहर कमें में प्रपृत हुए मूर्व ध्रमंत्र पापकमों के द्वारा जी रहे हैं और अर्थन्य पापकमों के द्वारा जी रहे हैं और अर्थन्य पापकमें धांध रहे हैं। ये ध्रदश्य ही दिख्यायन में कृष्णपण में मरेंगे और नरक की प्राप्त हींगे। धाने भी थे ज्ञान प्राप्त न कर सकेंगे।'

कितने ही भिद्य दिनने ही गृहस्थ ग्रीर कितने ही नृष्णातुर भंसारी इन सुन्तें ग्रीर ऐश्वरों की कामना करने रहते हैं। परन्तु यह प्रथमेंस्थान ग्रनार्थ है, शशुद्ध है, सदा श्रपूर्ण है, ग्रन्थायों पर प्रतिष्टित है, भंयम रहित है, मोत्तमार्ग से दिस्त्व है, सब दुःको को एय करने के मार्ग से विस्त्व है, ग्रायन्त मिथ्या है ग्रीर ग्रयोग्य है।

श्रव में धर्भरूप हितीय स्थान का वर्णन करता हूं, उसे सुन।

ू इस जगत् में सर्वत्र श्रानेक मनुष्य श्रपने श्रपने कर्रों के श्रमुसार विविध कुलों में विविध ऐश्वर्थ के साथ जन्म सेते हैं। उनको छोटे-बढ़े घर, खेत, कम-ज्यादा नोकर चाकर होते ही हैं। ऐशी स्थित में जन्म लेकर भी कितने ही इन सय पटाओं को दुःग्ररूप जानकर, सच्ची श्रीर स्थायी शान्ति प्राप्त करने के लिये भिदाचर्या स्वीकार करते हैं; सद्गुरु के पास से महापुरुषों का कथित धर्म जान कर प्रयत्न पूर्वक उसमें प्रवृत्त होते हैं श्रीर सब पापस्थानों से निवृत्त होकर तथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'यह धर्मस्थान श्रार्थ हैं, शुद्ध है ..मोत्तमार्ग के श्रनुकूल है शाँर सब दुखो को त्तय करनेवाला मार्ग होने से श्रत्यन्त योग्य है।

हे वत्स, कितने ही लोग वाहर से धर्भस्थान में लगे हुए ग्रधर्भस्थान को सेवन करने के कारण मिश्रस्थानी होते हैं। वे साधु, तापस बन कर ग्ररण्य में, ग्राश्रम में या गाँव के बाहर रह कर गुप्त किया ग्रीर साधना करते रहते हैं; वे पूर्ण संयमी नहीं होते बा सब प्राणियों की कामना था हिंसा से विरक्त भी नहीं होते। श्री ग्राहि कामभोगों में मूढ वे कम—ज्यादा कामभोगों को भोग कर नियत समय पर मत्यु को प्राप्त होकर, श्रमुर ग्रीर पातकी के स्थान को जाते हैं, वहां से छूटकारा होने पर गूंगे, श्रन्धे या बहरे होकर जन्म लेते हैं।

(\$)

[ श्रधर्भरूपी प्रथम स्थान का फिर वर्णन करते हैं।]

इस जगत् में कितने ही लोग बड़ी इच्छावाजे, वहीं प्रवृत्तियाजे, परिग्रहवाले श्रधार्मिक, श्रधमेपरायण, श्रधमें के श्रनुमीटक, भि के उपदेशक, श्रथमेयुक्त श्रीर वैमे ही स्वभाव श्रीर श्राचार में होते हैं। वे मनुष्य संसार में श्रधमें के हारा ही श्राजीविका

#### चलाते हुए रहते हैं।

उनके हाथ प्राणियों के स्तृत से भरे रहते हैं। वे चएड, हड़ थार साहितक होते हैं। ये कर-पूरि, दुट चिनित्री, दुराप्रदी श्रसाखु होते हैं। वे हिंसा से लेकर परिग्रह तक श्रीर कोंघ से लेकर मिथ्या मान्यता (श्रवारह पापन्यान) तक के पापों में लीन रहने हैं। वे सब प्रकारक स्नान, मर्दन, गंध, विलेपन, माल्य, श्रलंकार तथा शब्द, सर्श, रूप, रम, श्रीर गन्ध श्राटि विषयों में फंसे रहते हैं। वे सब प्रकार के यानवाहन (गाड़ी, रय, म्याना, डोर्ला, चम्मी, पालसी म्रादि) श्रीर शयनासन श्रादि सुखतामधी भोगने-बदाने से श्रवकाश नहीं पाते। जीवनभर वे खरीदने-वेचने में, माशा-ग्राधा माशा नोलने में या रुपये प्रादि के व्यापार से फुरुसत नहीं पाने। वे जीवनभर चांद्रा, सोना, धन, धान्य, मिण, मोर्चा, प्रवाल छाटि का मोह नहीं छोड़ने । वे जीवनभर सब प्रकार के खोटे तोल-बाट काम में लाने से नहीं रक्ते। वे जीवनपर सब प्रकार की प्रवृत्तियों छोंग हिंगाचों से, सब हेष करने-कराने से, पत्राने-पकवाने से, न्याडने-फूटने से, मारने-पीटने से, दूसरों को बन्धन आदि के हु:ग्र टेने से निवृत्त नहीं होते। वे नीवनभर ऐसे ही दोपयुक्त, ज्ञान के डंक्ने वासे, बन्धन के कारण, दूसरों को परिनाप उत्पन्न करने वाले श्राटि धनार्थ कर्मों से निवृत्त नहीं होते।

इस प्रकार श्रपने ही सुन्व के लिये जीवन को भोगते हुए वे श्रकारण ही चावल, टाल निर्हा, मूंग श्राटि वनस्पति के जीवाँ श्राँग दसी प्रकार पत्ती, पशु श्रोग सपादि श्राणियों की हिंगा करने हैं।

श्रपने बाह्य परिवार—नोकर चाकर, दालदानी, किसान या श्राधित श्राहि के प्रति वे श्रायः क्यान्य क उनके छोटे शपराध करने पर भी वे उनको कटिन दण्ड देते हैं, वैमौत मार डासते हैं।

उसी प्रकार श्रापने श्रान्तरिक परिवार—माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु श्रादि को भी उनके छोटे श्रपराध करने पर भी कठोर दण्ड देते हैं। इस प्रकार उन सब को दुःग, शोक श्रीर परि ताप देते हैं। ऐसा करने से चे जरा भी नहीं रुकते।

इस प्रकार खी छाडि कामभोगों में छासक छाँर मूर्छित ऐसे वे मनुष्य कम-ज्यादा समय काम भोगों को भोगकर, छनेक धेर छार पापकमों को इकट्टा करके छाछु समाप्त होने पर जैसे पत्थर या लोहें का गोला पानी में नीचे बेठ जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी को लोध कर नीचे नरक में जाते हैं। वे नरक छंथकार, खून-पीप से भरे हुए, गन्दे छोर छामछा दुर्गन्य से पूर्ण, दुस्तर, छाम छोर भयकर होते हैं। वहाँ उनको निद्रा, स्मृति, रित, धित, छार मित से रित होकर भयंकर वेदनाएँ सनए भोगनी पड़ती है। जैसे कोई पर्वत पर के पेड़ को काटते हुए नीचे लुदक जावे, इस प्रकार वे एक योनि में से दूमरी गोनि में, एक नरक में से दूसरे नरक में यहुत काल नक छपार दुग्व भोगते हुए भटकते रहते हैं छीर वहाँ से छटने क बाड भी वे जहाँ विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।

[ श्रव धर्नरूपी वृयरे स्थान का फिर वर्षन करते हैं।]

यहाँ जगत में क्तिने ही मनुष्य वही हच्छा, थारम शार परिग्रह से रहित. धार्मिक श्रीर धर्मपूर्वक श्राजीविका शलाने बाले होते हैं। वे सब प्रकार की हिंसा श्राहि ज्ञान की हैं के नेपाले, व नेसी को हुए हैंने बाजे और बन्धनी के बारण पापक्री से जीवन

भर निवृत्त रहत है। धर की स्थाय करके निवले हुए वे भगईन साधु चलने में, बोलने में पाड़ि याद्री म सादधानी से किनी पाणी की दुग न ते ऐसा व्यवहार प्रश्ने वादी होंगे हैं। वे क्रींघ, मान, माया श्रीर लोभ से रहित, शान, आरर्गान, प्रधीराहिन, सोकरानि पीर श्रमधित होते हैं। वे केल्न के कर्नन की भौति निर्देश, शेष्य की भाति निर्मेल, नीप्र फी श्रीति सर्वेप्र गमन करने पाले, श्राफाश की भानि श्रवनाग्वनहीन, वायु यंत्र भानि यन्यनहीन, शरद्भातु के जल की भावि निर्देश सन्य वासे, बसलपत्र की भावि निर्देश, बसुवे की भागि इन्द्रियों की रहा करने वाले पर्श की भानि मुक्त, भेंदे के सींग की मानि एकाकी, भारतएप की की मानि सदर जायत, हाबी की मंति शक्तिमान, देल की भांति वलवान, जिंग की भांति हुईपे, मन्दर एर्देत की भानि निष्कप, सागर की भानि गरभीर, चन्त्र के समान सीमा कोतियान्। सूर्य वे समान नेजम्बी, कंचन के समान देशीप्यम न , पृथ्वी के समान सव स्पर्शी की सहन करने वाले श्रीर थी डार्ला हुई। व्यक्ति के समान नप के नेज से उपलन्त होते हैं।

इन सायुओं का पशु, पर्वा, निवासन्थान या बखाटि साथन सामग्री के चार्न प्रन्तराओं में ते एक भी प्रन्तराय किया भी टिगा में जाने में बाधक नहीं निर्वा। वे निर्वेश, प्रहेकार रहित छोर प्रज्य परिप्रक्ष होने के कारण संयम और तप से प्राप्ता को बायित करने हुए चाहे जिस दिशा में विचरने है।

ये साधु मात्र संयम के निर्वाह के लिये श्रावश्यक हो उतना ही चार वार (चडाथ भत्त-एक उपयाय), छ बार (छट्ट भत्त-हो उप-वाय), श्राट बार (श्रष्टम भन्त-र्नान उपवास), दूप बार (चार उपवास) इप प्रकार छ महिने तक छोड़ कर खाते हैं श्रीर वह भी विधि के श्रनुसार निर्दोप श्रन्न भित्तों के द्वारा श्राप्त करके खाते हैं। ये श्रासन ' पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं, भिद्य की प्रतिमा के बारह प्रकार का तप करते हैं, श्रीर वे सोने-बेटने में भी नियमबद्ध होते हैं। उनको शरीर से ममता नहीं होती श्रीर वे बाल, दाढ़ी, मृछ, रोम, नख श्राटि शरीर के संस्कारों से रहित होकर विचरते हैं। वे बस्न तक नहीं पहिनते, खाज खुजाते नहीं, शृकते भी नहीं हैं।

टिप्पर्गी—भिन्न की बारह प्रतिमाएँ-पहिली, एक मास तक श्रन्न श्रोर जल की एक दत्ति (गृहम्थ या दाता श्रन-जल दे तव एक धार में श्रावे उतना ही ) लेना। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी पांचवीं, छठी छौर सातवीं प्रतिमा सें क्रमशः एक एक मास वढाते हुए एक एक दत्ति वढाना। श्राठवीं प्रतिमा, सात रात्रि श्रोर एक दिन तक बिना पानी पिये एकान्तर उपवास करे, पारनेमें केवल श्रोसामन पिये, गांव के बाहर रहे, चित या बाज् से मोवे, उकह बेटे। नीवीं प्रतिमा-समय श्राठवी के वरावर ही है, इसमें भी उकड़ रहकर टेडी लकडी के समान सिर, पैर फ्रॉर पीट जमीन को छुवे इस प्रकार सोवे। टर्म्य मी श्राटर्थ के समान ही पर बैठने में गांडोहामन श्रार वीरासन स संकुचित होकर घेंठे। ग्यारहर्वी में एक रात थींग एक टिन बिना जल के हो उपवास (झुट भत्त-छ बार भोजन न करना) करके और गांव के बाहर हाथ लग्वा करके रहे। बारहवीं प्रतिमामें तीन उपवास करके एक गत्रि नर्ता के किनार बैठकर श्राखे न मीचे।

वारहर्वी प्रतिमामें तीन उपवास करके एक गत्रि नहीं के किनार बैटकर ब्राखे न मीचे।

इस प्रकार की निर्देशि श्रीर पुरुषार्थमय चर्या के श्रनुतार जीवन विताने हुए बहुत वर्षी तक श्रमण-जीवन व्यर्नान करने पर जब शरीर

रोग श्रोर वृद्धावस्था श्रादि संकर्टों से घिर जावे तब श्रथवा यो ही वे खाना-पिना छोड़ देते हैं श्रोर जिसके लिये स्वत निमावस्था स्वीकार की थी, मुंडन कराया था, स्नान श्रोर दंत प्रचालन त्याग दिया था, छतरी श्रोर जूते त्याग दिये थे, भूमिशस्या या पाट पर सोना स्वीकार किया था, केश लोच किये थे, ब्रह्मचर्थ पालन किया था, दूसरों के घर भिन्ना मागी थी—वह भी मिले या न मिले इसको महत्त्व नहीं दिया था, मानापमान, श्रवहेलना, निंटा, श्रवज्ञा, तिरस्कार, तर्जन, ताड़ना सहन किये थे श्रोर श्रनेक श्रनुकुल-प्रतिकृल इन्टिय स्पर्श सहन किये थे—उस वस्तु की चित्त में श्राराधना करते हैं। इसके वाद जब श्रन्तिम श्रातोच्छ्वास चलता हो तय वे श्रनन्त, सर्वात्तम, व्याघातरहित, श्रावरणहीन, सम्पूर्ध श्रोर परिपूरित उत्तम 'केवल' ज्ञानदर्शन प्राप्त करते हैं, तथा सिद्ध, बुद्ध श्रोर मुक्त होकर 'परिनिर्वाण' को प्राप्त होते है श्रोर सब दुःखों का श्रन्त करते हैं।

कितने ही भगवन्ता को श्रन्तिम शरीर होता है, तब दूपरे पूर्क में के कारण दिन्य ऋदि, द्युति, रूप, वर्ध, गन्ध, स्पर्श, देह, श्राकृति, तेज, प्रकाश, पराक्रम, यश, वल, प्रभाव तथा सुख से युक्त देवगित को प्राप्त होते हैं। यह गित श्रीर स्थिति कल्याणमय होती है। भविष्य में भी वे मद श्रवस्था को ही प्राप्त होंगे।

यह स्थान ग्रार्थ है, शुद्ध है श्रीर सब दुखों को चय करने का मार्गरूप है।

[ अब मिश्र नामक तृतीय स्थान का वर्णन करते हैं।]

कितने ही मनुष्य ग्रल्प इच्छा, श्रारम्भ तथा परिग्रह वाले होते हैं, वे धर्मिष्ट धर्भपूर्वक श्राजीविका चलाते हैं, वे सुशील, सुव्रती तथा

नग्लता से प्रसन्न हो सकें ऐसे सज्जन होते हैं। वे कई प्रकार की हिंसाओं से मुक्त होते हैं, किन्तु कई हिंसाओं से जीवन भर मुक्त नहीं होते। इसी प्रकार श्रानेक दूसरे ऐसे टोपमय कमों से मुक्त होते हैं श्रीर दूसरे कितने से मुक्त नहीं होते।

जैसे, कितने ही श्रमगोपासक (गृहस्थ) जीव ग्रौर श्रजीव तत्त्वी के सम्बन्ध में जानते हैं, पाप-पुराय के भेद को जानते हैं, कर्भ श्रात्मा में क्यों प्रवेश करते हें '(श्राश्रव), श्रार कैसे रोके जा सकते हैं (संवर), उनके फल कैसे होते हैं छोर वे कैसे नष्ट हो सकते हैं (निजरा), किया किसे कहते हैं, उपका श्रधिकरण क्या है, बन्द शाँर मोत किसे कहते है-यह सच जानते हैं। दूसरे किमी की सहायता न होने पर भी देव, श्रसुर, राचम या किन्नर श्रादि उनको उस सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्त में शंका, काज्ञा ग्रीर विचिकित्सा नहीं होती। वे जैन मिहान्त का ग्रार्थ जान वृक्त कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिद्धान्त में हही-मज्जा के समान श्रनुराग होता है। उनको विश्वास होता है कि, "यह जैन मिद्धान्त ही श्रर्थ श्रीर परमार्थ रूप है, श्रीर दृयरे मद शनर्थरूप है।" उनके घर के द्वार श्रामी निकले हुए होते हैं। उनके दस्वाजे श्रभ्यामती के लिये खुले रहते है। उनमें दूसरों के घर में या शन्तः पुर में घुल पटने की इच्छा नहीं होती। वे चतुर्दशी श्रष्टमी श्रमाप्रम्या मीर पूर्णिमा को परिपूर्ण पीपध बत विधिपूर्वक करते हैं। वे निर्देश 🎅 श्रमणी को निर्दोप श्रीर स्वीकार करने योग्य ग्यान-पान, मैपान मुखवास, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजोहरण स्त्रीपध-भेपज, सोने-बेटने यो ृपाट, शरया ध्रोर निवास के स्थान ग्रादि देते हैं। वे ध्रतेक शीलग्रन, ्रिगुणवत, विरमणवत, प्रत्याग्यानवत, पोपधोपवास प्रादि नपत्रमी हाग

क्षितातमा को वामित करने हुए सहते हैं।

इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन व्यनीत करने पर जब उस श्रमणोपासक का शरीर रोग घृद्धावस्था, श्रादि विविध भंकरों से घिर जाता है तब श्रथवा यो ही भी वह रामा-पीना छोंड देता है तथा श्रपने किये हुए पाप-क्रमों को गुरु के सामने निवेदन करके उनका श्रायश्चित स्वीकार करके समाधियुक्त होता है (मारणान्तिक सलेपणा धारण करता है) श्रांर श्रायुष्य पृथि होने पर मृत्यु को श्राप्त हो कर महाऋदि श्रीर महाद्युति से युक्त देवलोकोंमें से किसी देवलोक में जन्म लेता है।

यह स्थान श्रार्य है, शुद्ध है, मंशुद्ध है श्रीर सब दुःगों को चय करने का मार्गरूप है।

यह मिश्र नामक नींसरे स्थान का वर्धन हुन्रा।

जो मनुष्य पाप से विरक्त नहीं होता, वह बालक के समान मृद है थ्रोर जो विरक्त हो जाता है, वह पंडित है; जो कुछ है थ्रीर कुछ नहीं है, वह बाल थ्रीर पंडित है।

जो श्रविरित से युक्त है वही स्थान हिंमा का है श्रीर त्याच्य है। जो विरित का स्थान है, वही श्रिहिसा का है श्रीर स्त्रीकार करने योग्य है। जिसमें कुछ विरित श्रीर कुछ श्रविरित है, वह स्थान हिंसा श्रीर श्रिहिसा दोनों का है। (तो भी) वह श्रार्थ है, सशुद्ध है श्रीर सब दुखों को चय करने का मार्गरूप है।

(8)

[ श्रव उपसंहार में सारे श्रध्ययन के साररूप एक श्राख्यायिका कहते हैं — ]

क्रियावादी, श्रक्तियावादी, श्रज्ञानवादी, श्रोर विनयवादी, ऐसे विभिन्न वारियो की संख्या ३६३ कही जाती है। सब लोगो को वे परिनिर्वाग श्रीर मोत्त का उपदेश देते फिरते हैं। वे श्रपनी श्रपनी प्रज्ञा, छुन्द, शील, दृष्टि, रुचि, 'प्रवृत्ति श्रीर संकल्प के श्रनुसार श्रलग धनग धर्भमार्ग स्थापित करके उनका प्रचार करते है।

एक समय ये सब वादी एक वहा घेरा वनाकर एक स्थान पर बैठे थे। उस समय एक मनुष्य जलते हुए श्रंगारों से भरी हुई एक कढ़ाई लोहे की संड़ासी से पकड़ कर जहां वे सब धेठे थे, उठा कर लाया थ्रीर कहने लगा—'हे मतवादियों! तुम सब ग्रपने श्रपने धर्ममार्ग के प्रतिपादक हो श्रीर पिरिनिर्वाण तथा मोह का उपदेश देते फिरतें हो। तुम इस जलते हुए श्रंगारों से भरी हुई कड़ाई को एक मुहर्त तक खुले हुए हाथ में पकड़े रहो।'

ऐसा कह कर वह मनुष्य उस जितते हुए श्रेगारों की कड़ाई को प्रत्येक के हाथमें रखने को गया। पर वे श्रपने श्रपने हाथ पीहे हटाने लगे। तब उस मनुष्य ने उनसे पूछा—" है मतबादियों! तुम श्रपने हाथ पीछे क्यों हटाते हो है हाथ न जिलें इस लिये हैं श्रीर जिले तो क्या हो है दु ख है दु ख हो इसीलिये श्रपने हाथ पीछे हटाते हो, यही बात है न है

"तो इसी गज या माप से दूसरों के सम्बन्ध में भी विचार करना यही धर्मविचार कहा जाय या नहीं ? यस, तब नो ध्रव नापने का गज, प्रमाण ध्रीर धर्मविचार मिल गये! ध्रतण्व जो श्रमण प्राप्तण का गज, प्रमाण ध्रीर धर्मविचार मिल गये! ध्रतण्व जो श्रमण प्राप्तण के प्रमा कहते हें छीर उपदेश देते हैं कि सब प्राणियों का मारना चाहिये, चे उनके पास जबरदस्ती से काम लेना चाहिये, दु म्व देना चाहिये, चे सब भविष्य में इसी प्रकार छेदन-भेदन ध्रीर जन्म, जरा, मरण की दियास होंगे ध्रीर ध्रनेक योनियों में भटकने एए भवसागर ने मुक्तें की

भोगेंगे। उनको मातृमरण, पितृमरण, भ्रातृमरण श्रीर इसी प्रकार पत्नी, पुत्र, पुत्री श्रीर युत्रवपु की मृत्यु के दुःव भोगने होंगे तथा दारिद्रता, दुर्भाग्य, श्रानिष्टयोग श्रीर इष्टवियोग श्रादि श्रनेक प्रकार के, दु ल-सेताप भोगने पहेंगे। उनको सिद्धि या बोध श्रास होना धशक्य होगा। वे सब दु-को का धन्त नहीं कर सकेंगे।

"परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण श्रहिंसा धर्मे का उपदेश देते हैं, वे सब दुःखो को नहीं उठादेंगे श्रोर वे सिद्धि श्रीर बरेध की प्राप्त करके सब दुःखो का श्रन्त कर सकेंगे। "

पहिलों के बारह क्रियास्थान को करने वाले जीवों को सिद्धि, बुद्धि श्रीर मुक्ति प्राप्त होना कठिन है, परन्तु तेरहर्वे क्रियास्थान की करने वाले जीव सिद्धि बुद्धि श्रीर मुक्ति प्राप्त करके सम् दुःखों का श्रन्त कर सकेंगे। इसलिये, श्रात्मा के इच्छुक, श्रात्मा के कल्याण में तत्पर, श्रात्मा पर श्रनुकापा लाने वाले श्रीर श्रात्मा को इस कारागृह में से हुद्दाने का पराक्रम श्रीर प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य श्रपनी श्रात्मा को इन वारह क्रियास्थानों से बचावें।

--ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।



## तीसरा अध्ययन —(॰)—

# आहार-विचार

(1)

श्री सुधर्मास्वामी बोले—निर्दोप श्राहार के सम्यन्ध में भगवान् भहाबीर के पास से सुना हुश्रा उपदेश कह सुनाता हूं।

कितने ही जीव श्रपने कमों से प्रेरित होकर विविध पटार्थों की योनिरूप पृथ्वी में वनस्पतिरूप में श्रपने श्रपने बीज श्रीर उत्पत्ति-स्थान के श्रनुसार उत्पन्न होते हैं। वनम्पति के दूसरे चार प्रकार होते हैं, (१) सिरें पर लगने बाले-ताड, श्राम श्रावि; (२) कंद-श्रालू श्रावि; (३) पर्व-गन्ना श्रावि (४) स्कन्ध-मोगरा श्रावि।

(१) वे वनस्पति-जीव पृथ्वी में वृत्तस्य उत्पन्न होकर पृथ्वी का रस खींचते हैं। वे उन पृथ्वी शरीर के सिवाय दूसरे जल, तेन, वायु श्रीर वनस्पति शरीरों का भच्या करते हैं। इस प्रकार ये प्रयस्थावर प्राणीं को शरीर रहित करके उनका नाश करते हैं। फिर खुपने भज्ञण किये हुए श्रीर उसी प्रकार खचा से भज्ञण करते हुए श्रीर वे वृष्य प्रकार के श्रीर वे वृष्य स्था के श्रीर विविध प्रकार के श्रीर के प्रस्त होत्र परमाण्ड

खों से बने हुए खंग होते हैं। वे सब भी स्वतन्त्र जीव होते हैं, श्रापने ख्रापने कमों के कारण उपात्र होते हैं, ऐसा (भगवान तीर्थंकरने) हमकों कहा है।

- (२) कितने ही पनम्पति जीव उपर यहे हुए पूर्ध्यायानीय वृशीं में वृह्यस्प उपन्न होते हैं थीर उनका रम स्थावर थीर जल, तेज, वायु थीर वनस्पति के शरीरों का भक्क करके उनके थाधार पर रहते हैं थीर यहने हैं।
- (३) उसी प्रकार कितने ही यनस्पति जीन उन वृष्योनीय वृष्टें में वृत्तरूप टरवस होते हैं और उनका रस च्यक्त..... रहते हैं और बहते हैं।
- (४) कितन ही जीय उन वृत्तयोनीय वृशें में मूल, कन्ट, धद, स्वचा, डाली, कोपल, पत्ते, फल थ्रीर बीज के रूप में उत्पन्न होते हैं थ्रीर उनका रस चूमकर . ... उनके थ्राधार पर रहते हैं तथा यहते हैं।

कितने ही जीव युक्षों में वृत्ववहीं के रूपमें उत्पन्न होते हैं, उनके सम्बन्ध में उपर के चारों प्रकार की घटा लेना चाहिये। उसी प्रकार पृथ्वी में होने वाजे धास श्रीपधियाँ शाँर हरियाली के लिये भी।

उसी प्रकार पृथ्वी में उत्तय होने वाले श्राय, वाय, काय कृहण, केंद्रक उत्तेहिणिय, नित्वेहिणिय, सरस्त्र हात्तम तथा वासाणिय श्रादि वासों के सम्बन्ध में समझा जावे । परन्तु (इन घासों में से श्राय, वाय, काय श्रादि उत्तव नहीं होते इसिलये) उनके सम्बन्ध में पहिला प्रकार ही घटाया जावे, शेप नीन नहीं ।

कितने ही वनस्पतिजीय पृथ्वी के बदले पानी में वृत, वृतवर्त्ती, तृण, श्रीपिध श्रीर हरियाली के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनमें से प्रत्येक के लिये जपर के चारी प्रकार समभे जार्वे, परन्तु उद्ग, श्रवग, पण्ग, शेवाल, कलम्बुग, हड, कसेरुग, कच्छुभाणिय उत्पल, पण, कुमुद, निलन, सुभग, सांगन्धिय, पुंडरीक, महापुंडरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र, कहार, कोकनद, श्रर्रावद, तामरम, बीस, मृणाल, पुकर, पुकर-लच्छी श्रीर भग श्रादि पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतिया ऐसी हैं कि जिनके लिये शेप तीन प्रकार घटाये नहीं जा सकते।

श्रीर भी कितने ही जीव इन पृथ्वी श्रीर पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों में त्रस (जंगम) प्राण के रूप में रहते हैं श्रीर उनके रम श्राटि खा कर जीते हैं श्रीर बढ़ते हैं।

### ( = )

मतुष्यों के सम्बन्ध में मनुष्या में से श्रनेक कर्म भूमि में वैदा होते हैं, श्रनेक श्रक्त श्रन्ताई। प्रमें वैदा होते हैं, श्रनेक श्रन्ताई। प्रमें वैदा होते हैं, श्रनेक श्रनेक श्रार्थ श्रीर श्रनेक म्लेच्छ रूप में वैदा होते हैं।

## उनकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है-

सी थार पुरप का पूर्वकर्म से प्राप्त योनि में संभाग की इन्छ। से संयोग होता है। वहाँ दोनों का रस इकट्टा होता है। उसमें नीव स्त्री, पुरुप या नर्पुसरू के रूप में श्रवने श्रवने बीज (पुरुप का बीज श्रिधिक हो तो पुरुप, स्त्री का बीज श्रिधिक हो तो खीर टीनों का समान हो तो नपुंसक होता है, इस मान्यता से) थार ध्राप्ता

- (३) श्रीर इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव श्रन्त के जल में जलरूप उत्पन्न होते है श्रीर उनका रस खाकर जीते है।
- (४) श्रीर भी कितने ही जीव उसी जल में त्रम जीवरूप उत्पन्न होते है श्रीर उमका रस खाकर जीते हैं'।

इसी प्रकार श्रिग्निकाय वायुकाय श्रीर पृथ्वीकाय के विविध प्रकारों में कुछ निग्न गाथाश्रो से समभे जावे—

मिट्टी, कंकर, रेती, पत्थर शिला श्रीर खनिज नमक, लोहा, कथीर ताग्वा शीशा, चांदी, सोना श्रीर हीरा ॥१॥ हरताल, हिंगलू, मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल, श्रश्नक के स्तर, भोडल की रेती श्रीर मिण के प्रकार ॥२॥ गोमेद, रुचक, श्रंक, स्फटिक, लोहिताच, मराकत, मसारगञ्ज, सुजमोचक, इन्द्रनील (श्रादि) ॥३॥ चन्द्रम गेरुक, हसगर्भ, पुलक सौगन्धिक, चन्द्रमभ, वैडुर्थ, जलकात श्रीर सूर्यकान्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार विविध प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि वाले सब जीव विविध शरीरों में उत्पन्न होकर विविध शरीरों का श्राहार करते हैं। (श्रीर उन प्राणों की सदा हिसा किया करते हैं), इस प्रकार श्रपने वाधे हुए कमीं द्वारा, श्रेरित हो, कर उन कमीं के कारण श्रीर उन कमीं के श्रनुसार वे बार वार श्रनेक गति, स्थिति श्रीर परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं।

इसलिये, श्राहार के सम्बन्ध में इतना कर्भ-बन्ध जान कर श्राहार के विषय में सावधान होश्रो श्रोर श्रपने कल्याण में तत्पर रहकर, सम्यक् प्रवृतिवाले बनकर, हमेशा (इस कर्भचर्क में से मुक्ति श्राप्त करने के लिये) पुरुषार्थ करो ह

--ऐसा श्री सुघर्मास्वामी ने कहा।

इसी प्रकार भुजा के श्राधार से जमीन पर चलने वाले पांच इन्द्रियवाले प्राणी जैसे कि न्योला, घृस, कछुश्रा, बिसमरा, छुढून्दर गित्रहरी, गिरगड, चूहा, बिड्डी जों ह ग्रोर चौराये श्रादि को सममा जावे।

इसी प्रकार श्राकाश में उड़नेवाले पांच इन्द्रियवाले पही जैसे चमड़े के पंख वाले (चमगीटड़ श्रादि) रोम के पंख वाले (सारस) श्रादि), पेटी के समान पत्तवाले श्रीर विस्तृत पंखवाले पत्तियों की समका जावे 1 ये जीव छोटे रहने तक माता का रस खाते है।

कितने ही जीव ग्रानेक प्रकार के त्रसस्थावर जीवो के चंतन श्रथवा श्राचेतन रारीरों के ग्राक्षय पर (जू, लीख, खटमल चीटी श्रादि) जनम सिते हैं, वे जीव स्थावर श्रीर ग्रम जीवो का रम पीकर जीते हैं।

इसी प्रकार विष्टा ग्राटि गंदी चीजो में तथा प्राणियों के चमड़े पर उत्पन्न होने वाले जीदों को समभा जावे।

#### (३)

(१) जगत में कितने ही जीव श्रपने कमों के कारण कम श्रथवा स्थावर प्राणियों के चेतन या श्रचेतन शरीरों में (जलरूप उत्पन्न होते हैं)। वे (जलरूप शरीर) वायु से उत्पन्न होते हैं। वायु जपर जाता है तो जपर जाते हैं, नीचे जाता है तो नीचे जाते है श्रीर तिरखा जाता है तो तिरखे जाते हैं। ये निम्न प्रकार के हें— , हिम, कुहरा, श्राले, बादल श्रीर वर्षा। ये जीव शुट जिम में होते हैं, उन्हीं स्थावर क्रम प्राणीं के रस को धाते हैं।

(२) ग्रांर कितने ही (जलशरीमी जीव) ऊपर के जर्जी में जल उरवन्न होते हैं, ग्रांर उनका रस माकर जीने हैं।

- (३) श्रीर इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव श्रन्त के जल में जलरूप उत्पन्न होते हैं श्रीर उनका रस खाकर जीते हैं।
- (४) श्रोर भी कितने ही जीव उसी जल में त्रम जीवरूप उत्पक्ष होते हैं श्रोर उसका रस खाकर जीते हैं।

इसी प्रकार श्रानिकाय वायुकाय श्रीर पृथ्वीकाय के विविध प्रकारों में कुछ निग्न गाथाश्रों से समभे जावे—

> मिट्टी, कंकर, रेती, पत्थर शिला छोर खनिज नमक, लोहा, कथीर ताम्बा शीशा, चाढी, सोना छोर हीरा ॥१॥ हरताल, हिंगलू, मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल, श्रश्नक के स्तर, भोडल की रेती छोर मिण के प्रकार ॥२॥ गोमेद, रुचक, छंक, स्फटिक, लोहिताच, मरकत, मसारगह, भुजमोचक, इन्द्रनील (श्रादि) ॥३॥ चन्द्रम गेरुक, हंसगर्भ, पुलक सौगन्धिक, चन्द्रमभ, वेडुर्थ, जलकात छोर सूर्यकान्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार विविध प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर वृद्धि, वाले सब जीव विविध शरीरों में उत्पन्न होकर विविध शरीरों का श्राहार करते हैं। (श्रीर उन प्राणों की सदा हिंसा किया करते हैं) इस प्रकार श्रपने बांधे हुए कमीं द्वारा प्रेरित हो कर उन कमीं के कारण श्रीर उन कमीं के श्रनुसार वे बार बार श्रनेक गति, स्थिति श्रीर परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं।

इसिलिये, श्राहार के सम्बन्ध में इतना कर्भ-बन्ध जान कर श्राहार के विषय में सावधान होश्रो श्रीर श्रपने कल्याया में तत्पर रहकर, सम्यक् प्रवृतिवाले बनकर, हमेशा (इस कर्भचर्क में से मुक्ति प्राप्त करने के लिये) पुरुषार्थ करो।

-ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

## चौथा अध्ययन ,--(॰)--

## प्रत्याख्यान

श्री सुधर्मास्वामी बोले-

हे श्रायुप्मान्! (महावीर) भगवान् से सुनी हुई एक महत्वपूर्णं चर्चा श्रव में तुमे कह सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुन।

"इस जगत् में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें विचार या विवेक न होने से वे जीवन भर किसी वस्तु का नियमपूर्वक स्याग नहीं करते। उन्हें ज्ञान नहीं होता कि कौनसा काम श्रद्धा है श्रार कौनसा चुरा। वे सर्वथा मृद श्रार निदित—से होते हैं। उनके मन, वचन श्रार काया की एक भी किया विचारपूर्वक नहीं होती श्रार इससे वे श्रनेक मिथ्या-मान्यता श्रीर प्रमुत्तियों में हुवे रहने से जीवनभर पापकर्भ करमें रहते हैं। संक्षेप में, उनमें स्वष्न में रहने वाले मनुष्य के ममान भी होश नहीं होते।

तो भी घे जो कर्भ करते हैं, उनका वन्धन ना उनको होता

श्राचार्य के इतना कहने पर नुरन्त ही बार्ट श्राकर उनकी करने सन्पापकर्म करने का जिसका मन न हो, बचम न हो, कापा न श्रथवा जो यह हिंसा या पाप हैं जिया जाने विनाही हिंसा करता हो, जिसमें श्रन्हे-बुरे का ज्ञान न हो, तथा जो मन, वचन श्रोर काया की सब कियाएं विचार से न करता हो, सन्नेप में जैसा कि श्राप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाले मनुष्य के समान भी 'होश न हो, वह मनुष्य पापकर्भ करता है श्रोर उसको उसका बन्धन होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है ?

a h ar nar -

उत्तर में श्राचार्य ने कहा—मेने कहा वही सच है क्यों कि जो मनुष्य पृथ्वी काय से लेकर असकाय तक के छ कायों के प्रति इच्छापूर्वक व्रतनियम (प्रत्याख्यान) से पापकर्म रोकता नहीं है या ध्याग करता नहीं है, वह मनुष्य उन जीवों के प्रति सतत् पापकर्म करते ही रहते है। जैसे कोई कूर मनुष्य किसी के घर में घुम जाने खोर उसे मार डालने का मौका पाने का रातदिन मोते-जागने उसीका विचार करता रहता हो तो क्या वह उस मनुष्य के प्रति होषी नहीं है? भले ही फिर वह यह न समकता हो कि वह पापकर्म करता है। इसी प्रकार मद्र श्रीर श्रविवेकी मनुष्य भी स्वयं न जानते हुए भी रातदिन सोते—जागते सघ जीवों के प्रति होषी है।

इस पर वह वादी उत्तर में ,कहने लगा—श्रापका कहना ठीक नहीं है। जगत् में श्रनेक जीव ऐसे है कि जिनको हम सारे जीवन में देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, स्वीकार करते नहीं श्रीर जानते नहीं है, तो फिर प्रत्येक के प्रति (पापकर्भ नियमपूर्वक त्याग नहीं दिया इस लिये) रातदिन मोते-जागते मनुष्य दोवी है, ऐसा क्यों कहा जाता है ? इसी प्रकार जो मनुष्य यह नहीं जानता कि वह क्या करता है, वह पाप कर्भ करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है ? श्राचार्य ने उसके उत्तर में कहा—कोई मनुष्य पृथ्वी काय सें र्लकर अस काय तक के छु कार्या (जीवों के प्रति ऐसा नियम करता है कि मैं मात्र पृथ्वीकाय जीवों को मार कर ही काम चलाऊँगा, तो वह मनुष्य पृथ्वीकाय के प्रति ही डोपी है। परन्तु शेष कार्यों (जीवों) के प्रति निर्झेष है किन्तु जो मनुष्य छ रायों में से किसी के प्रति नी कोई मर्यादा या नियम नहीं करता श्रीर छ ही प्रकार के जीवों से श्रपना काम चलाता है, वह मनुष्य तो छ ही प्रकार के जीवों के प्रति दोपी ही है न ?

यह मनुष्य जीव का उदाहरण हैं। उसकी पांची इन्द्रिय सहित समर्थ करण श्रीर सर्कविचार किया जा सके ऐसी संज्ञा शांकत है। परन्तु पृथ्वी काय से जेकर वनस्पति काय तक के जीव तो ऐसी संज्ञाशक्ति से रहित होते हैं। इसी प्रकार कई त्रस जीय भी ऐसे हैं जिनमें कुद्र कराने के लिये, दूसरा करता हो उसे श्रमुमित देने के लिये जरा भी तर्कशक्ति, प्रज्ञाशक्ति या मन या वाणी की शक्ति नहीं होती। ये सब मद जीव भी किसी भी जीव के प्रति हिंसादि पापकर्भ से नियमपृर्वक विरक्त म हीने से, सबके प्रति समान दोपी है। श्रीर उसका कारण यह है कि सब योनियों के जीव एक अनम में संज्ञावाले होकर, श्रपने किये कमी के कारण ही दृषरे जन्म में श्रप्रेजी वनकर जन्म लेते हैं। श्रप्रेजी होकर फिर से संज्ञी होने हैं। श्रामण्ड संज्ञावाले होना या न होना श्रपने किये हुए कमी का ही सज होना है। इससे श्रस्त्री श्रवन्या में जो बुद्ध पापकर्म होने हैं, उसकी जवायदारी भी उनकी ही है।

इसलिय संजी या श्रांजी जो कोई जीव हैं, ये सब उब तेक नियमपूर्वक पापरमें दूर नहीं करते, तब तक वे पापकमें के सावका में दोपी ही है। श्रोर तब तक उनको श्रसंयत, श्रविरत, फ्रियायुक्त श्रोर हिंसक कहना चाहिचे। भगवान् महावीर ने उनको ऐसा ही, कहा है।

इस पर वह वादी पूछने लगा—तो फिर क्या करने से जीव संयत, विस्त या पाप कभे का स्यागी कहा जावे ?

उत्तर में धाचार्य ने कहा—जैसे मुक्ते कोई मारता है या दुख देता है तो पीड़ा होती है, उसी प्रकार सब जीको को भी होता है, ऐसा समक्त कर उनको दुख देने से नियम पूर्वक विरत होना चाहिये । जब तक मनुष्य विविध पापकमों को करता है, तब तक यह किमी न किसी जीव की हिंसा करता ही है। इसलिये, सब पापकमों से विरत होकर जीवमात्र की हिंसा ग्रीर डोह करने से स्कना ही सम्पूर्ण धर्मे है। यही धर्म ध्रुव है, निष्य है, शास्त्रत है ग्रीर लोक का स्वरूप सम्पूर्ण जान कर सबेजों ने उपदेश दिया है। इस प्रकार प्रवृत्ति करने वाला जो भिन्न पाप से विस्त होता है, वह संयत, विरत, किया रहित ग्रीर पेंडित वहाता है।

- ऐसा श्रीसुधर्मास्वामी ने कहा ।



## पाँचवाँ अध्ययन

-(°)-

# सदाचारघातक मान्यताएं

#### श्री सुधमस्वामी बोले—

बह्मचर्य धारण करके निर्वाणमार्ग के लिये प्रयत्नवान् बुद्धिमान भिन्न निग्न सटाचारघातक मान्यता न रक्खे; जैसे पदार्थों की ध्रनाटि जान कर या ध्रनन्त जान कर, वे शाश्वत है या ध्रशाश्वत हैं, ऐसा एक पत्त न से क्योंकि एक पत्त क्षेत्रे से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। इसलिये, इन टोनो पत्नो को ध्रनाचारम्य समभे । [१-२]

टिप्पणी-शाश्वत—हमेशा एक रूप रहने वाला, जैसे श्रातमा एमेशा बद्ध ही रहेगा, ऐसा मानें तो मोस के लिये पुरुषार्थ नहीं घट सकता। श्रातमा को यदि श्रशाश्वत-परिवर्तन शील मानें तो सुक्त होने के बाद भी फिर बद्ध हो, श्रतण्य पुरुषार्थ नहीं घट सकता।

हमी प्रकार यह भी न कहे कि भविष्य में कोई र्वार्थवर नहीं श्रीर सब जीव बन्धन युक्त ही रहेंगे या र्वार्थवर हमेशा होते हिंगे, छोटे या बड़े जन्तु को भारने का पाप बराबर है या नहीं हैं, ऐसा कुछ भी न कहे, जो श्रपने लिये तैयार किया हुश्रा श्राहार खाते हैं, वे कमों से बंधते हैं, ऐसा भी न कहे, न्यूल, सूच्म श्रोर कार्माण श्रादि शरीरों में ही (सब प्रवृत्तियों की) शक्ति हैं, ऐसा भी न कहे या उन शरीरों में कुछ शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहे; क्योंकि इन दोनों में से एक पत्त भी लेने से न्यवहार या पुरुपार्थ नहीं घट सकता। [ ४-११]

टिप्पणी—श्रातमा चेतन है श्रोर शरीर जड, किन्तु इससे यह न माना जावे कि इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं । यदि शरीर के जड होने से उसको श्रिक्य मानें तो मात्र श्रातमा शरीर के विना कुछ नहीं कर सकता, श्रोर यदि शरीर को ही सिक्रय मानें श्रोर श्रातमा को निर्लिप्त कुटस्थ मानें तो फिर चेतन जीव (श्रारमा) श्रपनी कियाश्रों के लिये जवाबदार नहीं रहता।

श्रव, नीचं की वस्तुएं है ही ऐसा मानना चाहिये श्रन्यथा व्यव-हार या पुरुपार्थ नहीं घट सकता। जैसे लोक श्रोर श्रलोक नहीं है, ऐसा निश्चय न करे किन्तु ऐसा निश्चय करे कि लोक श्रोर श्रलोक हैं। जीव श्रोर श्रजीव द्रव्य हैं। उसी प्रकार धर्म-श्रधर्म, बन्ध-मोच, पुर्यय-पाप, कर्मों का उपादान श्रोर निरोध, कर्मों का फल श्रोर उनका नाश, किया-श्रक्तिया, क्रोध-मान, माया-लोभ, राग-हेप, चातुर्गनीय यंमार, देव देत्री, सिद्धि-श्रसिद्ध, सिद्धों का स्थान विशेष (सिद्धिशता) माधु-श्रसाधुं श्रीर कल्याण तथा पाप हैं, ऐसा ही निश्चय करे, इससे श्रन्यथा नहीं। कल्याण या पाप इनमें से एक ही को स्वीकार करने से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। जो श्रमण श्रीर श्रविवेकी पंडित इन दोनो में से एक ही को स्वीकार करते हैं, वे सब कुछ श्रवय है या दुःख रूप है, जीवहिंसा करना चाहिये या न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वाणी न कहे, श्रमुक भिन्न सटाचारी है श्रीर श्रमुक दुराचारी हैं, ऐसा श्रभिप्राय न रखें, टान टिंग्ण मिलती है श्रथवा नहीं मिलती ऐसा न बोलता रहे। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य श्रपनी शांति का मार्ग बद्दता जावे, ऐसी सावधानी रखे। [ २०-३२ ]

जिन भगवान् द्वारा उपदेशित इन मान्यताश्रो के श्रनुपार श्राचरण करता हुश्रा संयमी पुरुष भोत्र' प्राप्त होने तक विचरता रहे। [३३]

- ऐसा श्री सुधर्माम्वामी ने कहा।



## छठा अध्यय**न** ' —(॰)—

# आर्द्रक कुमार

संसार की सूचम म्नेहपाशों में से श्रपने को प्रवलता से छुट़ा-कर, भगवान् महावीर के पास जाते हुए श्राईक कुमार को रास्ते में श्रमेक मतो के प्रचारकों से मेट होनी है। वे महावीर श्रीर उनके सिद्धान्तों पर श्रमेक श्रासेप करते हैं श्रीर श्रपनी मान्यताएँ वतलाते हैं। श्राईक कुमार उन सबको यथोचित उत्तर देते हैं।

पहिले श्राजीविक सम्प्रदाय का सस्थापक गोशालक उन्हें कहता है।
गोशालक--हे श्रार्ट्क ! इस महावीर ने पहिले क्या किया है, उसे
सुन । पहिले वह श्रकेला एकान्त में विचरने वाला श्रमण
था । श्रव वह श्रमेक भिच्चश्रों को एकत्रित करके धर्मीपदेश
करने को निकला हैं इस प्रकार इस श्रस्थिर मनुष्य ने
श्रपनी श्राजीविका खडी कर ली है । उसका वर्तमान
श्राचरण उसके पूर्व शाचरण से विरुद्ध है। [१३]

श्राईक—पहिलो, श्रभी श्रीर श्रागे भी उनका श्रकेलापन है ही। संसार का सम्पूर्ण स्वरूप समम कर ज्ञस-स्थावर जीवों के कल्याण के लिये हजारों के बीच उपदेश देने वाला तो एकान्त ही साधता रहता है, क्योंकि उसकी श्रान्तरिक वृत्ति तो समान ही रहनीं है। यह कोई स्वयं ज्ञात, दान्त जितेन्द्रिय ग्रीर वाणी के दोप जानने वाला हो तो उसे धर्मापदेश देने मात्र ही से कोई दोप नहीं लगता। जो भिष्ठ महावत, ग्रण्यत, कर्भ-प्रदेश के पंचहार (पाच महापाप), ग्रीर संवर तथा विरित ग्राटि श्रमण धर्मों को जानकर कभिके लेशमात्र से दूर रहता है, उसे में श्रमण कहता हूं [४-६]

गोशालक—हमारे सिद्धान्त के श्रनुसार ठंडा पानी पीने में, बीज श्रादि धान्य खाने में, श्रपने लिये तैयार किये हुए. श्राहार खाने में श्रीर स्त्री—संभोग में श्रकेले विचरने वाले तपस्त्री को दोप नहीं लगता। [७]

श्राईक— यदि ऐसा हो तो गृहस्थो को भी श्रमण हो कहना चाहिये क्योंकि वे भी ऐसा ही करते है । बीज धान्य राने वाले श्रांर ठंडा पानी पीनेवाले भिच्चश्रो को तो मात्र श्राजीविका के लिये ही भिच्च हुए समक्तना चाहिये। संसार का खाग कर चुकने पर भी वे संसार का श्रन्त नहीं कर सक्तं, ऐसा भे मानता हु। [ =-१० ]

गोशालक--ऐमा कहकर तो तु सब ही वादियों का निस्पार

श्रार्टक—सभी बादी श्रपने मत की प्रशंसा करते हैं श्रीर प्रति।र्टी का तिरस्कार करके श्रपने मत को प्रतिपादन करने हैं। वे कहते हैं कि तत्व तो हमारे पास ही है, श्रन्य किमी के पास नहीं। परन्तु में तो सिर्फ गृठी मान्यना का ही तिरस्कार करता हूं किमी मनुष्य का नहीं। जैन निर्धन्य दूसरे बादियों के समान विसी के रूप की हमी करों

छापने मत छोर मार्ग का उपदेश नहीं देते। जो संयमी किसी भी त्रस स्थावर जीव को कष्ट-दुःख म हो, इस प्रकार सावधानी से जीवन न्यतीत करता है, तो वह किसी का तिरस्कार क्योंकर कर सकता है? [११-१४]

- गोशालक-धर्भशालाश्रो या उद्यानगृहो में श्रनेक चतुर श्रीर छोट-बडे तार्किक श्रीर श्रतार्किक मनुष्य होंगे, ऐसा सोचकर तुम्हारा श्रमण वहाँ नहीं रहता । उसे भय बना रहता है कि शायट वे सब मेधावी, शिव्तित, बुद्धिमान् श्रीर सूत्र श्रीर उनके श्रर्थ का निर्णय जानने वाले भिद्य कोई मक्ष पूछेंगे तो क्या उत्तर दृगा। [१४-१६]
  - स्रार्देक प्रयोजन स्रथवा विचार के विना वह कुछ नहीं करता, राजा श्रादि की जबरदस्ती से भी नहीं। ऐसा मनुष्य किसका भय रक्खेगा? ऐसे स्थानों पर श्रद्धा से अष्ट श्रनार्थ लोग श्रिधक होते हैं, ऐसी शंका से वह वहां नहीं जाता। किन्तु, प्रयोजन पड़ने पर वह बुद्धिमान् श्रमण श्रार्थपुरुषो के प्रश्लों का उत्तर देता ही है। [१७-१८]
- गोशालक कोई न्यापारी लाभ की इन्छा से माल विछा कर बड़ी भीड़ इकट्टी कर लेता है, ऐसा ही तुम्हारा ज्ञातपुत्र मुके जान पड़ता है। [१६]
  - भ्रार्द्देक--ज्यापारी-विश्वक तो जीवो की हिंसा भरते हैं, ममस्वपूर्वक परिग्रह रखते हैं श्रीर स्नेह-सम्बन्धियो से भ्रासिक नहीं छोड़ते। धन की इस्झावासे, स्नी-भोग में तझीन श्रीर कासरस में लीलुप श्रनार्थ श्राजीविका के लिये दूर दूर

विचरते हैं। के श्रपने व्यापार के श्रर्थ भी इह्मिश करते हैं, परन्तु उनका लाभ चतुर्गितक संसार है क्योंकि श्रासिक का फल तो दुख ही होता है। फिर उनको सदा लाभ ही होता है, ऐसा भी नहीं है। श्रीर वह भी स्थायी नहीं होता। उनके व्यापार में तो सफलता श्रीर निष्कलता दोनों ही होती हैं। तथ यह रचा करने वाला प्रानी श्रमण तो ऐसे लाभ की साधना करता है जिसका श्रीर होता है पर श्रन्त नहीं। ऐसे के श्रिहंसक, सब जीवें पर श्रमुकम्पा करने वाले, धर्म में स्थित श्रीर कमी का विवेक प्रकट करने वाले भगवान की तुम श्रपने श्रकत्याण को साधने वाले व्यापारियों से समानता करते हो, यह नुम्हारा श्रम्मा ही है!

' नये कर्भ की न करना और श्रमुद्धि का त्याग करके पुराने कर्मी की नष्ट कर देना ' ऐसा उपदेश ये रचक भगवान देते हैं। यही ब्रह्मवत कहा जाता है। इसी लाभ की इच्छावाले वे श्रमग है, में स्पीकार करता हूं। [२०-२१]

घीड़ - खील के पिंड की मनुष्य जामकर भाक्षे से छेद डाते थीर उसकी आग पर सेक प्रथमा सुमार जाम कर तमदे की ऐसा करें ती हमारे मत के अमुसार उसकी प्राणिन्वय का पाप लगता है। परन्तु खील का पिंड मान कर कीई श्रीवक, मनुष्य की भालें से छेड़ कर आग पर सेक अववा तूमडा मानकर रुमार की ऐसा करें ती हमारे मन के शनुसार उसकी प्रशिक्ष्य का पाप नहीं लगता है और इसके हास बीटी का पारना होता है। श्रीर, जो हमेशा हो हजार स्नातक मिचुश्रों की भोजन कराता है, वह पुराय की महाराशि इकट्टी करके मरने के चाद श्ररूपधातु नामक स्वर्गे में महाश्रभावशाली देव होता है ह [ २६-२६ ]

आर्टेक—इस प्रकार जीवों की खुले श्राम हिंसा करना तो सुमेयमी
पुरुषों को शोभा नहीं देता। जो ऐसा उपदेश देते हैं शौर
जो ऐसा सुनते हैं, वे तो हीनों श्रज्ञान शौर श्रकत्याण
को प्राप्त होते हैं। जिसे सेयम शौर श्रप्रमादपूर्ण श्रहिसाधर्म का पालन करना है शौर जो जम-स्थावर जीवों के स्वरूप को सममता है, वह तुम्हारे कहे श्रनुमार कभी कहेगा श्रथवा करेगा श्रीर, तुम कहते हो ऐसा इस जगत में कहीं हो भी सकता हैं खोल के पिंड की कीन मनुष्य मान सेंगा को ऐसा कहता है वह सुद्या है श्रीर श्रनार्थ है। [३०-३२]

श्रीर भी मन में संत्र को सममते हुए भी बाहर से ह्मारी बातें करना क्या संयमी पुरुषों का लक्षण है ? चड़े श्रीर मंदे में हे को मार कर उसके मास में नमक डालकर, तेल में तलकर पीपल इरह्यरा कर तुग्हारे भोजन के लिये तथार किया जाता है । उस माम को मजे से उदाते हुए हम पाप से लिप्त नहीं होते, ' ऐसा नुम कहते हो । इससे नुग्हारी रसलोलपता श्रीर दुष्ट स्वभाव ही प्रकट होता है। जो वैसा मांसा खाता हो, चाहे न जानते हुए खाता हो तो भी उसको पाप तो लगता ही है, तो भी 'हम जान कर नहीं खाते, इसलिये

, हमको दोष नहीं लगता, गृंगा कहना एकदम मूठ नहीं तो क्या है?

सब जीवी पर श्रमुकापा वासे महामुनि जातपुत्र ऐसा टोपपूर्ण श्राहार त्याग करने की इन्छा से श्रपने लिये तैयार किया हुश्रा श्राहार ही नहीं लेते क्योंकि ऐसे श्राहार में टोप की शंका होती ही है। जो जीवों के प्रति जरा भी दुःख हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते, वे ऐसा प्रमाद कैसे कर सकते हैं? संयमी पुरुषों का धर्मपालन ऐसा ही सूक्त होता है। [३१,३७-४२]

श्रीर भी, हमेशा दो दो हजार स्नानक भिष्ठश्री की जिमाता है वह बढ़ा श्रामंत्रमी है। व्वन से सधपथ हाथींबाला वह पुरुष इस लोकमें ही तिरस्कार का पात्र है, फिर तो परलोक में उत्तम गित केंसे प्राप्त हो सकती है? [3 ह ]

जिस वाणी में पाप की उत्तेजन मिलता है उसे करापि न कहे। ऐसी तथ्य की वाणी गुणों से रिति है। दीवित कहलाने वाले भिष्ट की नी कभी ऐसी वाणी नहीं वीजना चाहिये। [३२]

परन्तु, तुम लागाने तो वस्तु के रहम्य का पाग्या लिया है! श्रीर प्राणियों के कर्मों के फल का भी विचार कर लिया है! पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का मारा विध नुमहों हथेली में ही टिग्यता है! [४४] वेदवादी द्विज —जो हमेशा दो हजार स्नातक बाह्यखोंकी जिमाता है, वह पुराय-राशि प्राप्त करके देव बनता है, ऐसा देववाक्य है। [४३]

anna anna anna anna anna

श्रार्दक — बिक्की की भांति घर घर खाने की इच्छा से भटकने वाले हो हजार स्नातकों को जो जिमाता है, वह नरकवासी होकर, फाइने—चीरने को तइफते हुए जीवों से भरे हुए नरक को प्राप्त होता है, देवलोंक को नहीं। दयाधर्भ को स्थाग कर हिंसा धर्म स्वीकार करनेवाला मनुष्य शील से रिटित एक ब्राह्मण को भी जिमावे तो वह एक नरक में से दूसरे नरक में भटकता रहता है। उसे देवगित क्यों कर प्राप्त होगी? [४४-४१]

वेदान्ती—हम सब एक ही समान धर्भ को मानते हैं, पहिसे भी मानते थे श्रीर भविष्य में भी मानेंगे। श्रपने दोनों धर्मी में श्राचार-प्रधान शील श्रीर ज्ञान की श्रावश्यक कहा है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में भी श्रपने को मत-भेद नहीं है। [४६]

> परन्तु, हम एक, श्रव्यक्त, लोकव्यापी, सनातन, श्रवय श्रीर श्रव्यय श्रात्मा को मानते हैं। वही सब भूतों को व्याप रहा है—जैसे चंद्र तारों को [ ४७ ]

मार्दक—यदि ऐसा ही हो तो फिर ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य श्रौर प्रेप्य, इसी प्रकार कीड़े, पिन्न, साँप, मनुष्य श्रौर देव ऐसे भेद ही न रहेंगे। इसी प्रकार (विभिन्न सुख दुखों का श्रनुभव करते हुए) वे इस संसार में भटकें ही क्यों? सापूर्ण ऐसे केवल ज्ञान से लोक का स्वस्प न्वयं जाने विना जो दूसरों की धर्म का उपदेश देते हैं, वे अपना श्रीर दूसरों का नाश करते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से लोक का स्वरूप समझ कर श्रीर पूर्णज्ञान से समाधि युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपदेश देते हैं, वे स्वयं तरते हैं श्रीर दूसरों को तारते हैं।

इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वासे वेटान्तियों को ग्रोंग सम्पूर्णज्ञान, टर्णन श्रोर चारित्र से सम्पन्न जिनों को श्रपनी समभ से समान कहकर, हे श्रायुष्यमान ! त् स्वयं श्रपनी ही विपरीतता प्रकट करता है। [४७-४६] हस्तीतापस—एक वर्ष में एक महागज को मार कर बाकी के जीवों पर श्रमुकम्पा करके हम एक वर्ष तक निवहि करते हैं।

चार्टक-एक वर्ष में एक जीव को मारते हो तो तुम कोई होए से निवृत्त नहीं माने जा सकते हो, फिर भले ही तुम वाकी के जीवों को न मारते हो। श्रपने लिये एक जीव का वध करनेवाले तुम श्रांर गृहम्थों में थांका ही भेद है। तुम्हारे समान श्रारमा का श्रहित करने वाले मनुस्य केवलज्ञानी नहीं हो सकते। [१३-१४]

ऐसी ऐसी स्वकत्पित सान्यता को सानने के मटले में जिय सनुष्यने जानी की चाला के प्रनुत्पार परम सोक्सार्ग में सन, वचन ोर काया से स्थित होकर टोपों से प्रपनी श्राप्ता की रहा की के, अपनी करके समुद्र के समान इस सबसागर की पार कर जाने के . स्व सामग्री प्राप्त की है, ऐसे पुरुष भन्ने ही नूसरी की

ो देल है। [ ११ ] —ऐसा श्री सूधर्मास्वामी ने कहा।

### सातवा अध्ययन :

 $-(\circ)-$ 

# नालन्दा का एक प्रसंग

श्री सुधर्मास्वामी बोज्जे—

पहिले राजगृह (बिहार प्रान्त की वर्तमान राजगिर) नामक मगर के बाहर इंशान्य कोग में नालन्द्रा नामक उपनगर (नगर बाहर की बस्ती) था। उसमें अनेक भवन थे। वहा लेप नामक धनवान गृहस्थ रहता था। वह अमगो का अनुयायी था। नालन्द्रा के इंशान्य कोगा में भेपद्रव्या नामक उसकी मनोहर उदक शाला (स्तानगृह) थी, उसके इंशान्य कोगा में हस्तिकाय नाम का उपवन था। उसमें के एक मकान में भगवान गीतम, (इन्द्रभूति) उहरे थे। उसी उपवन में उनके सिवाय भगवान पार्श्वनाथ का अनुयायी निर्धन्थ मेदार्थ गोत्रीय उदक पेदालपुत्र भी रहता था।

एक बार वह गातम के पास आकर कहने लगा-

हे श्रायुष्यमान् गोतम! कुमारपुत्र नामक श्रमणनिर्गन्य जो तुग्हारे मतको मानता है। वह त्रत-नियम लेने को श्राये हुए गृहस्य से ऐसा नियम करवाते हैं कि, 'दूमरो की जवरदस्ती के सिवाय श्रिष्ठिक राज्य न हो तो थोडा ही करने की भावना से त्रस जीवो की (ही) हिसा भ न करूगा। 'परन्तु सब जीव त्रम-स्थावर योनियों में भटकते रहते हैं। कई वार स्थावर जीव दूमरे जन्म में त्रस होते हैं।

was a round that a sun a sun

कई वार त्रस स्थावर होते हैं। कोई जीव स्थावर ही नहीं है या त्रस ही नहीं है। श्रव ऐसी प्रतिज्ञावाला गृहस्थ स्थावर जीवों की हिंसा का श्रपवाद (छूट) मानकर उनकी हिंसा करता है तो वह श्रपनी प्रतिज्ञा को भंग करता है। कारण यह कि स्थावर जीव श्रगते जन्म में त्रस हो सकते हैं। इसलिये, में कहता हूं ऐसा नियम करावे तो छुछ दोप नहीं श्रावेगा। 'दूसरों की जवरदस्ती के सिवाय.. थोड़ा भी करने की भावना से में 'श्रभी' त्रस रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा नहीं करूंगा।' ऐसा नियम हो सचा नियम हो सकता है। इस प्रकार नियम करावे से ही सचा नियम कराया कहा जा सकता है। इस प्रकार नियम कराने से ही सचा नियम कराया कहा जा सकता है।

हे श्रायुप्मान् ! तेरा कथन मुफे स्वीकार नहीं है क्योंकि वह यथार्थ नहीं है किन्तु दूसरे को उलफन में डालनेवाला है। तू जो उन गृहस्थो पर प्रतिज्ञाभंग का टोप लगाता है वह भी मृद्धा है क्योंकि जीव एक योनि में से दूसरी योनि में जाते हैं, यह साय होने पर भी जो जीव इस जन्म में त्रस रूप हुए है उनके प्रति ही प्रतिज्ञा होती है। तुम जिसको 'श्रभी' त्रस रूप उत्पन्न कहते हो उसी को हम त्रस जीव कहते है। श्रतणुव दोनों का श्रर्थ समान है। तो फिर हे श्रायुप्मान् ! तुम एक को यथा श्रार दूपरे को मृद्धा कहते हो है तेरा यह भेद न्यायपूर्ण नहीं है।

श्रम जीय उनको कहते हैं जिनको श्रम रूप पदा होने के कर्म भोगने के लिये लगे होते हैं श्रार इस कारण उनको वह भ लगा होता है। ऐसा ही स्थायर जीवो का समका जावे।

बादमें, गाँतमें स्वामी ने श्रपनी मान्यता का उटाइसम् नैते कहा कि कितने ही मनुष्य ऐसा नियम लेने हैं कि जिल्लेंने मुंडिन होकर घरबार त्याग करके प्रवज्या ली है, उनकी हम मरने तक हिंसा नहीं करेंगे '। उन्होंने गृहस्थ की हिंसा न करने का नियम नहीं लिया होता है। श्रव मानो कि कोई श्रमण प्रवज्या लेने के बाद चार पाँच या श्रिषक वर्षों तक घूम-घाम कर ऊब उठने के बाद फिर गृहस्थ हो जाता है। श्रव वह मनुष्य उस गृहस्थ बने हुए श्रमण को मार डाले तो उसका श्रमण को न मारने का नियम हूँदी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जिसने केवल त्रस की हिंसा को ही स्थाग किया हो वह इस जन्म में स्थावर रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा करे तो नियम का भंग नहीं ही होता।

इसके बाद में फिर उटक ने गीतम स्वामी से दूसरा प्रश्न पूछ़ों—हे श्रायुप्मान् गीतम । ऐसा भी कोई समय श्रा ही सकता है जब सब के सब त्रस जीव स्थावर रूप ही उत्पन्न हों श्रीर त्रस जीवों की हिंसा न करने की इच्छावाले श्रमणीपसक को ऐसा नियम लेने श्रीर हिंसा करने को ही न रहे ?

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-नहीं, हमारे मत के श्रनुसार ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीवों की मित्, गित श्रीर कृति ऐसी ही एक साथ हो जावें कि वे सब स्थावर रूप ही उत्पन्न हों, ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समय भिन्न भिन्न शक्ति श्रीर पुरुषार्थ वाले जीव श्रपने श्रपने लिये भिन्न भिन्न गित तैयार करते रहते हैं, जैसे कितने ही श्रमणोपसक प्रवज्या लेनेकी शक्ति न होने से पीपभ, श्रणुवत श्रादि नियमों से श्रपने लिये श्रम ऐसी देवगित श्रथवा सुन्दर कुलवाली मनुष्यगित तैयार करते हैं श्रीर कितने ही बढी इच्छा प्रवृत्ति श्रीर परिग्रह से युक्त

श्रधार्मिक-मनुष्य श्रपने लिये नरकादि गति तैयार करते हैं। दूसरे श्रनेक श्रल्प इच्छा, प्रवृत्ति श्रीर परिग्रह से युक्त धार्मिक मनुष्य देव गति श्रथवा मनुष्य गति तैयार करते है, दूसरे श्रनेक श्ररूप में, श्राश्रमों में, गांव बाहर रहने वाले तथा गुप्त कियादि साधन करने वाले तापस श्रादि संयम श्रीर विरति को म्वीकार न करके कामभोगों में श्रासक्त श्रीर मृद्धित रह कर श्रपने लिये श्रसुरी तथा पातकी के स्थान में जन्म लेने श्रीर वहां से छूटने पर भी श्रन्धे, बिहरे या गंगे होकर दुर्गति श्रप्त करेंगे।

010 0 11 00 00 00 00 m

श्रीर भी, कितने ही श्रमणोपासक जिनसे पीपध्यत या मारणानितक संजीवना जैसे कठिन व्रत नहीं पाले जा सकते, ये श्रपनी
प्रवृत्ति के स्थान की मर्यादा घटाने के लिये सामायिक देशावकालिक
व्रत धारण करते हैं। इस प्रकार वे मर्याटा के वाहर सब जीवों की
हिंसा का त्याग करते हैं श्रीर मर्याटा में ग्रस जीवों की हिंसा न
करने का व्रत जीते हैं। वे मरने के वाट उस मर्यादा में जो भी
त्रस जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण करते हैं, ग्रथवा उस
मर्याटा में के न्थावर जीव होते हैं। उस मर्याटा में के ग्रम-स्थावर
जीव भी श्रायुग्य पूर्ण होने पर उसी मर्याटा में ग्रमरूप जन्म होते
हैं, श्रथवा मर्याटा में के स्थावर जीव होते हैं। इसी प्रकार मर्याटा
के वाहर के ग्रस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मर्याटा
के वाहर के ग्रस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मर्याटा
के वाहर के ग्रस ग्रीर स्थावर जीव भी जन्म खेते हैं।

इस प्रकार जहाँ विभिन्न जीव श्रपने श्रपने विभिन्न कमों के श्रतुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते हैं, वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जीव एक समान ही गति को प्राप्त हो ? बीर भी, विभिन्न जीव विभिन्न श्रायुष्य वासे होते हैं इसमें ये विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते हैं। इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब जीव .एक साथ ही मर कर एक समान ही गति प्राप्त करें कि जिस कारण किसी को चत क्षेन। या हिंगा करना ही न रहे।

इस प्रकार उटक के स्वभाव के श्रनुसार लम्या उत्तर देकर फिर गीतम स्वामी उसको सलाह देने लगे कि, हे श्रायुष्मान् उटक । जो मनुष्य पापकर्भ को त्यागने के लिये ज्ञान-र्ट्यन-चारित्र प्राप्त करके भी किसी दूसरे श्रमण बाह्मण की मूटी निटा करता है, श्रार वह भन्ने ही उनको श्रपना मित्र मानता हो तो भी वह श्रपना परलोक विगाइता है।

इसके याद पेढालपुत्र उटक गाँतम म्यामी को नमस्कार श्राटि श्राटर दिये विना ही श्रपने स्थान को जाने लगा। इस पर गाँतम स्वामी ने उसे फिर कहा, है श्रायुष्यमान् किसी भी शिष्ट श्रमण या बाह्मण के पास से धमंयुक्त एक भी श्रार्थ सुवाक्य सुनने या सीग्वने को मिलने पर श्रपने को श्रपनी युद्धि से विचार करने पर गेसा लगता है कि श्राज मुक्ते जो उत्तम योग-क्षेम के स्थान पर पहुँचाया है, उस मनुष्य को उस श्रमण बाह्मण का श्रादर करना चाहिये, उसका सन्मान करना चाहिये, तथा कल्याणकारी मंगलमय देवता के समान उसकी उपासना करना चाहिये।

इस पर पेदालपुन्न उदक ने गांतम स्वामी से कहा—ऐसे शब्द मैंने पहिन्ने कभी नहीं सुने थे, नहीं जाने थे श्रीर किसी ने सुभे नहीं कहे थे, इस कारण मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। पर हे भगवान्! श्रव ये शब्द सुनकर सुभे उन पर श्रद्धा, विश्वास श्रीर रुचि हो गई है। में स्वीकार करता हूं कि शापका कथन यथार्थ तब गीतम स्वामी ने कहा—हे श्रार्थ ! इन शब्दो पर श्रद्धा, विश्वास श्रीर रुचि कर क्योंकि जो भें ने कहा है, वह यथार्थ है।

इस पर पेढाल पुत्र उटक ने गौतम स्वामी से कहा है भगवन्! श्रापके पास में चातुर्यामिक धर्भ में से (भगवान् पार्धनाथ के समय चार वत थे। बहाचर्य का समावेश श्रपरिप्रह में माना जाता था।) पंच महावत श्रीर प्रतिक्रमण विधि के धर्म में श्राना चाहता हूं।

तव भगवान्गीतम ने कहा—जिसमें सुख हो, बही कर। इस पर पेढ़ाल पुत्र उटक ने भगवान् महावीर के पास ध्वमहावत और प्रतिक्रमण विधि के धर्म को स्त्रीकार किया।

- ऐसा श्री मुधर्मास्त्रामी ने करा।

॥ ॐ ग्रान्ति ॥

## स्त्रकृतांग के सुभाषित

ंचित्तमन्तमाचित्तं वा, परिगिज्झ किसामवि । अत्रं वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुचई ॥

जब तक मनुष्य (कामिनी कांचन ग्रादि) सचित्त या श्रचित्त पदार्थों में श्रासिक रखता है, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। [१-१-२]

सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽनेहिं घायए । हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वङ्ढइ अप्पणो ॥

जब तक मनुष्य ( श्रपने सुख के किये ) श्रन्य प्राणियो की हिंसा करता रहता या करते हुये को भला समभता है, वह श्रपना वैर बढाता रहता है । [१-१-३]

एयं खु नाणिणो सारं, जन्न हिसई किंचण । अहिंसासमयं चेव एतावन्तं वियाणिया ॥

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिंसा का सिद्धान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०)

संयुज्यह कि न बुज्यह ! संवोही खलु पेच दुल्लहा । णो ह्वणमंति राइओं, नो सुलमं पुणरावि जीवियं।।

जागो । समभते क्यों नहीं ? मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है। वीती हुई रात्रिया नहीं लौटनी श्रोर मनुष्य-जन्म भी फिर मिलना सरत नहीं है। [२-१-१]

## जिमणं जगती पुढ़ो जगा, कम्मेहिं छुप्पंति पाणिणो । सयमेव कडेहिं गाहई, णो तस्स मुचेन्जऽपुट्ठयं ॥

संसार में प्राणी श्रपने कमों से ही दु स्ती होते हैं, श्रीर श्रस्त्री हुरी दशा को प्राप्त करते हैं। किया हुश्रा कर्म फल दिये बिना कमी नहीं छूटता। [२-१-४]

जे यावि बहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण भिक्खुए सिया। अभिणूमकडेहिं मुच्छिए, तिन्त्रं ते कम्मेहिं किच्चति॥

मनुष्य भन्ने ही श्रनेक शास्त्रों का जानकार हो, धार्मिक हो, बाह्यण हो या भिद्ध हो; परन्तु यदि उसके कर्म श्रच्छे न हो तो वह दुःखी हो होगा। [२-१-७]

जई वि य णिगणे किसे चरे, जइ वि य श्रंजिय मासमंतसा । जे इह मायाइ मिन्जइ, आगंता गन्भाय णंतसा ॥

कोई भन्ने ही नम्नावस्था में फिरे, या मास के छंत में एक बार भोजन करे, परन्तु यदि वह मायाबी हो, तो उसकी बारंबार गर्भवास प्राप्त होगा। [२-१-१]

पुरिसोरम पात्रकम्मुणा, पिलयन्तं मणुयाण जीवियं।

सन्ना इह काममुञ्छिया, मोहं जिन्त नरा असंबुडा।।

किंक्षें मनुष्य! पाप कर्म से निवृत्त हो। मनुष्य का जीवन अन्य
किंमेसार के पदार्थों में आसक्त और काममीगो में सूर्षित ऐसे

निवी लोग सोह की प्राप्त होते रहते हैं। [२-१-१०]

ण य संख्यमाहु जीवियं, तह वि य बालजणो पगट्मई। बाले पापेहि मिन्जई, इति संखाय मृणी ण मन्जई॥

जीवन की साधना फिर नहीं हो सकती, ऐसा बुद्धिमान् चारबार कहते हैं; तो भी मृढ मनुष्य पापो में लीन रहते हैं। ऐसा जानकर मुनि प्रमाट न करे। [२-२-२१]

> महयं पिलगोव जाणिया, जा वि य वंदणपूर्यणा दहं। मुहुम सल्ले दुरुद्धरे, विडमन्ता पयहिज्ज संथव॥

इस संसार के वन्डन-पूजन को कीचड का गट्टी सममी-यह कांटा श्रति सूक्स है, वडी कठिनाई से निकत्तता है, इसी तिये विद्वान् को उसके पास तक न जाना चाहिये। [२-२-१১]

> अग्गं विणिएहि आहियं, धारेन्ति राइणिया इहं। एवं परमा महन्त्रया, अक्लाया उ सराइमीयणा॥

दूर देशान्तर से व्यापारियों द्वारा लाये हुए रत्न राजा ही धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार रात्रि भोजन त्याग से युक्त इन महावर्तों को कोई बिरसे ही धारण कर सकते हैं। [२-३-३]

> वाहेण जहा व विच्छए, अबले होइ गवं पचोइए। से अन्तसो अप्पथामए, नाइवहे अबले िसीयई॥ एवं कामेसणं विरू, अन्ज सुए पयहेन्ज संथवं। कामी कामे ण कामए, लक्षे वा वि अलद्ध कण्हुई॥

दुन में बेल को सार-कृट कर न्यलाने पर भी वह मोर श्रहियल ही होता जाता है झीर श्रन्त में वजन होने के बटले धक कर पह जाता है। ऐसी ही दशा विषयरस सेवन किये हुए मनुष्य की है। परन्तु ये विषय तो श्राज या कल झोडकर चक्ने जावेंगे, ऐसा सोचकर कामी मनुष्य को प्राप्त या श्रप्राप्त विषयों की वासना त्याग दे। [२-३-४, ६]

> मा पच्छ असाधुता भवे, अचेहि अणुसास अप्पगं । अहियं च असाहु सोयई, से थणई परिदेवई वहुं ॥

श्चन्त में पद्धताना न पदे इस लिये श्चमी से ही श्चातमा की भोंगों से घुड़ाकर समकाश्चो । कामी मनुष्य श्चन्त में बहुन पद्धताते श्चीर विलाप करते हैं । [२-३-७]

रणमव खणं वियाणिया, णो सुलभं बोहिं च आहियं। एवं सहिएऽहिपासए, आह जिणे रणमेव सेसगा॥

वर्तमान समय ही एकमात्र श्रवसर है। योधि-प्राप्ति सुताम नहीं है। ऐसा जानकर श्रात्म-कल्याया में तत्पर बनो। जिन ऐसा ही कहते हैं श्रीर भविष्य के जिन भी ऐसा ही कहेंगे। [>-२-१६]

> जेहिं काले परिकन्तं, न पच्छा परितप्पए । ते धीरा बन्धणुम्मुका, नावकंखन्ति जीवियं ॥

जो समय पर पराक्रम करते हैं। वे वाट में नहीं पद्धनाते। वे चीरमनुष्य बन्धतों से गुक्त होने से जीवन में धायकि से रिंग होते हैं। [३-४-१४]

जेहिं नारीण संजोगा, प्यणा पिट्ठआं कया। मव्यमंयं निगकिचा, ते ठिया गुसमाहिए॥ जो कामभोग श्रीर पूजन-मरकार को स्थाग सके हैं, उन्होंने सब कुछ स्थाग दिया है। ऐसे ही लोग मोह-मार्ग में स्थिर रह सके हैं। [3-8-16

उद्गेण जे सिद्धिपुदाहरन्ति, सायं च पायं उद्गं फुसन्ता । उद्गस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिन्झिसु पाणा वहवे द्गंसि॥

सुषद्द- शाम नदाने से मीच मिनता हो तो पानी में रहने वाले श्रनेक जीव मुक्त हो जाये। [७-१४]

उदयं जई कम्ममलं हरेज्जा, एवं सुहं ड्रच्छामित्तमेव । अंध व णेयारमणुस्सरिता, पाणाणि चेव विणिहन्ति मन्दा ॥

पानी पापकर्मी को धो सकता हो तो पुरुषकर्म भी धुल जावें! यह सिद्धान्त तो मनोरथमात्र है। श्रधे नेता को श्रनुत्परण करनेवालों के समान वे सूढ मनुष्य जीवहिंसा किया करते हैं। [७-१६]

मारस्स जाआ मुणि भुञ्जएजा, कंखेज पावस्स विवेग भिक्ख् । दुक्खेण पुट्ठे धुयमाइएज्जा, संगामसीसं च परं दमेज्जा ॥

सयम की रक्षा के लिये ही मुनि श्राहार ग्रहण करे, पाप द्र हों, ऐसी इच्छा करे श्रीर दुख श्रा पडे तो संयम की शरण लेकर संग्राम में श्रामे खडा हो इस शकरा श्रांतरिक शत्रुश्रोंका दमन करें। [७-२३]

> पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहावरं। तब्भावादेसओं वा त्रि, वालं पण्डियमेव वा॥

प्रमाद कर्म है श्रीर श्रप्रमाद श्रकर्म है। इनके होने से या नहीं होने ही मनुष्य मृर्श्व या पण्टित महलाता है। [ > 3 ] जं किंचुवकमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्प णो । तस्सेव अन्तरा खिप्पं, खिक्खं सिक्खेडज पण्डिए ॥

श्रपने जीवन के कल्याण का जो उपाय जान पड़े, उसे बुद्धिः मान मनुष्य को श्रपने जीवन में ही तुरन्त सीख क्षेना चाहिये। [=-११]

> सुयं मे इदमेगेसिं, एयं वीरस्स वीरियं। सातागारवाणिहुए, उवसन्तं निहे चरे॥

बुद्धिमान पुरुषों से मेने सुना है कि सुग्नशीलता का खाग करके, कामनाश्रों को शान्त करके निरीह होना ही बीर का बीरख है। [=-१=]

जे या चुढ़ा महामागा, वीरा असमचदंसिणो । असुद्धं तेसिं परक्षन्तं, सफलं होई सन्वसी ॥

जिन्होंने वस्तु का तस्व समभा नहीं है, ऐसे मि॰या-रिष्टवाले मनुष्य भन्ने ही पूज्य माने जाते हीं ग्रीर धर्माचरण में बीर हीं तो भी उनका मारा पुरुषार्थ ग्रशुद्ध होता है, श्रीर उससे उनका बन्धन री होता है। [=-२२]

जे य वृद्धा महाभागा वीरा सम्भवदंसिणा । सुद्धं तेसिं परकन्तं, अफलं होई सन्वमो ॥

परन्तु, जिन्हेंनि चन्तु का तत्त्व समक्त लिया है, ऐसे साम्यग्रदृष्टि ाजे बीर मनुष्यों का पुरुषार्थ शुद्ध होता है और वे चन्धन की प्राप्त , नहीं होते। [=-२१]

नंसि पि न तवां सुद्धां, निक्खन्ता ज महाकुला। जं नेवने नियाणन्ति, न मिलांगं प्येन्जग्॥ प्रसिद्ध कुत्त में उत्पन्न होकर जो भिन्न बने हैं श्रीर महातपस्वी हैं, बदि उनका तप भी कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो वह शुद्ध नहीं है। जिसे दूसरे न जानते हो, वही सच्चा तप है। श्रपनी प्रशंसा कभी न करे। [ =-२४ ]

> अप्प पिण्डासि पाणासि अप्पं भासे जज, सुन्वए । खन्तेऽभिनिन्चुडे दन्ते, वीतगिद्धी सया जए ॥

सुवत धारण करने वाला थोड़ा खाय, थोड़ा पिये श्रीर थोड़ा बोले, चमायुक्त, निरातुर, जितेन्द्रिय, श्रीर कामनारहित होकर सटा प्रयत्नशील रहे। [=-२१]

> लद्धे कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एवमाहिए। आयरियाई सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अन्तिए सया॥

प्राप्त काम-भोगों में इच्छा न रखना विवेक कहा जाता है। ग्रपना श्राचार हमेशा बुद्धिमानो के पास से सीखे। [१-३२]

> सुरसूसमाणो उवासेज्जा, सुष्पन्नं सुतवस्सियं । वीरा जे अत्तपन्नेसी, धीइमन्ता जिइन्दिया ॥

प्रसायुक्त, तपस्वी, पुरुपाधीं, श्रात्मज्ञान के इच्झुक, धृतिमान श्रीर जितेन्द्रिय गुरु की सेवा सदा मुमुज्ञ करे। [१-३३]

अगिद्धे सद्कासंसु, आरम्भेसु अणिस्सिए। सर्व्वं तं समयातीत, जमेयं छवियं बहु॥ शब्दादि विषयो में अनासक रहे और निवित कर्म वायाभियोगेण जमावहेज्जा, णो तारिसं व कार्रे अट्ठाणमेयं वयणं गुणाणं, णो दिक्षिए वृष क्षाः

जिस वाणी के बोलने से पाप को उत्तेजन किं, हैं न बोले। दीचित भिद्य गुणों से रहित थार तथाहीन ही वे चुड़स्स आणाए इमं समाहि, असिस सुठिचा तिकिं तिरिं तिरिं समुद्दें व महाभवोधं, आयाणवं व अविधि

ज्ञानी की श्राज्ञानुसार मोज-मार्ग में मन, वचत की स्थित होकर जो श्रपनी इन्द्रियों की रज्ञा करता है त्या नि समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सर्व सामग्री मनुष्य भन्ने ही दूसरों को धर्मीपदेश दे।



शास्त्र सीखने की, इच्छा, रखने वाले को कामभोगो का स्वाग करके, प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्य सेवन करे श्रीर गुरु की श्राज्ञा का पालन करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करें। चतुर शिष्य प्रमाद न करें।

संखाई धम्मं च वियागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति॥

धर्म का साहात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही संशय का श्रन्त कर सकते हैं। श्रवनी तथा दूसरे की मुक्ति की साधना करने वाले समस्त प्रश्नो का समाधान कर सकते हैं।

अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

बुद्धमान् मनुष्य (वस्तुश्रो के) ग्रंत को लक्ष्य बनाये हुए हैं, ग्रतएव वे संसार का श्रन्त कर सकते हैं। धर्म की श्राराधना के लिये ही हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए है।

धम्मं कहन्तस्स उ णात्थ दोसो, खन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुण य भासाय णिसेवगस्स ॥

धर्म का कथन करनेवाला यदि जांत, दात, जितेन्द्रिय, नाणी के दोषो से रहित और वाणी के गुणो को सेवन करने वाला हो तो दोष नहीं लगता।

(यही मुग्य धर्माचरण है) शेप जो विस्तार से कहा गया है, वह सिद्धान्त के बाहर है। [६-३४]

जे त्रायओ परओ वा वि णचा, अलमप्पणो होन्ति अलंपरेसिं। तं जोई-भृतं उंच सयावसेन्जा, ज पाडकुन्जा अणुवीइ धम्मं ॥

त्रापने प्रत्यर ग्रीर बाहर दोनो तरह से सत्य को जानकर जो श्रपना तथा दूसरों का उद्धार करने में समर्थ है, ऐसे जगत् फे ञ्योतिस्वरूप श्रीर धर्म का सामात करके उसकी प्राट करने वाले (महात्मा) के निकट सदा रहे । [१२-११]

णिकिंचणं भिक्ख सुल्ह्जीबी, जे गारवं होई सिलोगकामी। आजीवमेयं तु अवुज्झमाणां, पुणां पुणां विष्परिया सुवंन्ति॥

जो सर्वम्ब का स्वाम करके, रूपे सूले प्राष्ट्राम पर रहने वाला होकर भी गर्व थ्रोर स्तुति का इच्छुक होता है, उसका सन्यास ।पी उसकी याजीयिका हो जानी है। ज्ञान प्राप्त किये यिना यह संसार मे नारवार भटकंगा। [१३-१२]

वर्ष ण से होई समाहिएस, जे पन्नवं मिक्खु विउक्संज्जा।

अहवा वि जे लाहमयाविल्चं, अर्व जणं सिंसई बालपने ॥ जो यवनी प्रज्ञा से अथवा किनी ग्रन्य विभृति के द्वारा महमान

होकर दूसरे का निरम्कार करना है, यह समाधि की प्राप्त नहीं यत सदेगा । [१३-१४]

गन्थं विहाय इह सिक्यमाणां, उद्दाय सुवस्भचरं वसेन्ना। त्रीवायकारी विषयं सुमिक्षं, जे छेय से विष्यमायं न कुज्जा॥

शास्त्र सीखने की इच्छा रखने वासे को कासभोगो का स्थान करके, प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्य सेवन करे श्रीर गुरु की श्राज्ञा का पालन करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करे। चतुर शिष्य प्रमाद न करे।

संखाई धम्मं च वियागरित, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति॥

धर्म का सालात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही संशय का श्रन्त कर सकते हैं। श्रवनी तथा दूसरे की सुक्ति की साधना करने वासं समस्त प्रश्नो का समाधान कर सकते हैं।

अन्ताणि धीरा संवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

बुद्धमान् मनुष्य (वस्तुन्नो के) श्रत को लष्य बनाये हुए है, श्रतएव वे संसार का श्रन्त कर सकते हैं। धर्म की श्राराधना के लिये ही हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए हैं।

धम्मं कहन्तस्स उ णात्थि दोसो, खन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणे य भासाय णिसेवगस्स ॥

धर्म का कथन करनेवाला यदि चांत, दात, जितेन्द्रिय, वाणी के होषी से रहित श्रीर वाणी के गुणी को सेवन करने वासा हो सो होष नहीं सगता। वायाभियोगेण जमावहंज्जा, णो तारिसं वायमुदाहरेज्जा। अट्ठाणमेयं वयणं गुणाणं, णो दिविखए व्य सुरालमेयं॥

जिम वाणी के बोलने से पाप को उत्तेजन मिले, उसे कभी न बोले। ईाक्ति मिछ गुणों से रहित और तथ्यहीन कुछ न बोले। बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, असिंस मुठिचा तिविहेणं ताई। 'तिरिउं समुदं न महाभनोषं, आयाणवं धम्ममुदाहरेज्जा॥

ज्ञानी की श्राज्ञानुसार मोच-मार्ग में मन, वचन श्रीर काया से स्थित होकर जो श्रपनी इन्डियों की रहा करता है तथा जिसके पास समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सर्व सामग्री हैं, ऐसा सनुष्य भले ही दूसरों को धर्मांपदेश दे।

